



श्रीपरमात्मनेनमः

श्रीभगवद्दात्मनेनमः

श्रीपरमपारिणामिकभावाय नमः



चाकस का चोक, जयपुर

फाल्गुण अष्टाहिका वीर सं० २४८२, विकम सं० २०१२

प्रथमावृत्ति ( मुद्रकः— ३००० ( श्री वीर प्रेस, जयपुर ।

मूल्य एक रुपया

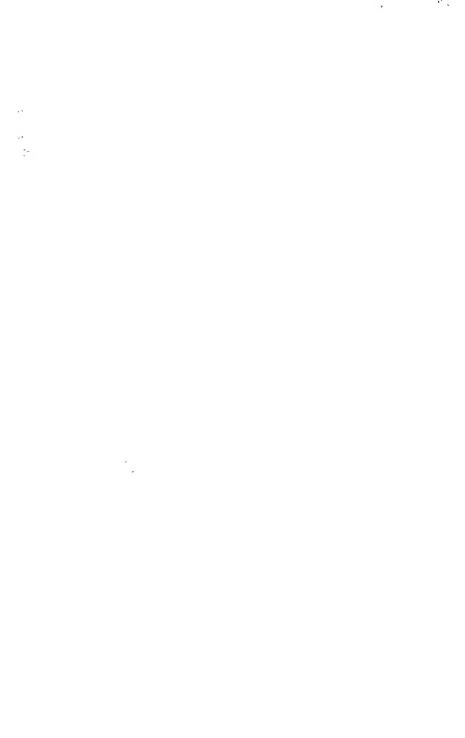

### ★ हो शब्द ★

वर्त्तमान में जो प्रणाली धर्म की चलती है, उसमें विशेषकर निमित्त प्रधान ही दृष्टि रहती है। जब तक उपा-दान का ज्ञान द्रव्य, गुगा, पर्याय का न होवे, तब तक सम्यग्दर्शन होना दुर्लभ है। समाज में श्रीमान् स्तर्गीय पं० गोपालदासजी बरैया की बनाई हुई जैन सिद्धान्तः प्रवेशिका महान प्रचलित है । परन्तु उसमें श्राश्रवादिक का स्वरूप प्रधानपने निमित्त की अपेत्ता से है, जिस कारण से त्रात्मा में भाव वंध किस प्रकार का हो रहा है, उसका ज्ञान होना दुर्लभ सा हो जाता है । जैसे समाज के विद्वान एक बार लिखते हैं कि लेश्या चारित्र गुगा की पर्याय है, श्रीर दूसरी बार विद्वान लिखते हैं कि लेश्या वीर्यगुण की पर्याय है। यह क्यों होता हैं ? इसका इतना ही उत्तर है कि उसको आत्मा के द्रव्य, गुण, पर्याय का ज्ञान नहीं है । जिन-सिद्धान्त शास्त्री में खात्मा के द्रव्य, गुण, पर्याय का विशेष रूप से कथन के साथ में पांच भावों एवं निमित्त का वर्णन किया गया है तथा जैन-सिद्धान्त प्रवेशिका का सम्पूर्ण समावेश इसमें किया गया है।

मेरी आशा है, जनता इससे विशेष लाभ उठावेगी। इस शास्त्र की रचना करने में प्रधान प्रेरणा गया समाज की ही है। इतना ही नहीं विक शास्त्र प्रकाशन के लिये अन्दाज एक हजार रुपये की सहायता गया समाज से भी मिली है, जो धन्यवाद के पात्र है। ज्ञान दान में यदि समाज का लच्य हो जावे, तो समाज का महान उद्धार के साथ ही साथ अन्य जीवों को भी विशेष लाभ हो सकता है।

ब्रह्मचारी मूलशंकर देशाई



## 🔲 विषय--सूची

१ छह द्रव्य तथा नौ तत्त्व सामान्य अधिकार पृष्ठ १ से ४२

२ द्रव्य कर्म अधिकार पृष्ठ ४२ से ६४

३ जीव भाव, निमित्त नैमित्तिक, तथा पृष्ठ ६४ से १३०

क्रमबद्ध पर्याय अधिकार

४ प्रमाण, नय, नित्तेप अधिकार पृष्ठ १३१ से १४२

४ व्यवहार जीव (समास) ऋधिकार पृष्ठ १४३ से १४२

६ मार्गेणा श्रधिकार पृष्ठ १४३ से।१६७

७ गुगास्थान ऋधिकार पृष्ठ १६८ से १६३





# — गुद्धि--पत्रक 🚃

| वृष्ठ | . पंक्रि | श्रशुद्ध        | शुद्ध           |
|-------|----------|-----------------|-----------------|
| Ę     | . 8      | तरल             | प्रवाही         |
| ४३    | .8       | मन्दहोक्र       | रहित            |
| 8ं0   | १०       | समम             | समय             |
| ४१    | १३       | तत्त्व में      | तत्त्व ये       |
| ==    | 8        | वंध             | वंध             |
| ==    | 8        | वंध             | वंध             |
| 32    | १६       | कपाय            | कपाय            |
| १०=   | 38       | भाव का          | भाव             |
| ११४   | ×        | का मक समय 🏸 🤲   | का एक समय       |
| १२०   | २१       | चायिक वार्य     | च्चायिक वीर्य   |
| १२७   | १=       | श्राभिप्राय     | श्रभिप्राय      |
| १२८   | २१       | सत्-समानम       | सत्त-समागम      |
| १६२   | ৩        | कम्पन को गुण का | गुण का कम्पन को |
| १८४   | १६       | २७              | ७२              |

# ॥ श्रो परमात्मन जुमः॥ ★ जिन सिक्कान्त ★

#### **\* मङ्गलाचर्ग \***

जिन सिद्धान्त जाने विना, होय न आतम ज्ञान । तातें उसको जानकर, करो भेद विज्ञान ॥

जिन सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त किए विना आत्मा ने अपना अनन्तकाल निकाला तो भी संसार का किनारा देखने में नहीं आया। इसका मूल कारण यह है कि इस जीव ने आगम में जो जो निमित्त से कथन किया है, उसका यथार्थभाव न समफने के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र में प्रचृत्ति कर अपना समय ज्यतीत किया। वाल्य—अवस्था में जो जो वातें शहण की जाती हैं, वें बातें वालक अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं सकते। इसीलिए बालक अध्यात्म्य ज्ञान की प्राप्ति



ं कैसे करे-यह लच्य विन्दु रखकर सरल तथा सुगम भाषा में यह प्रन्थ रचने का विकल्प हुआ है । श्रोर कोई नामवरी अथवा रुयाति का प्रयोजन नहीं है।

जिन सिद्धान्त नामक ग्रन्थ का उदय होता है— प्रश्न—द्रव्य किसको कहते हैं ?

उत्तर—गुण पर्याय के समृह को द्रव्य कहते हैं। प्रश्न—गुण किसको कहते हैं ?

उत्तर—द्रव्य के पूरे भाग में खोर उसकी सब खबस्थाखों में जो रहे उसको गुण कहते हैं।गुण खनादि खनन्त हैं।जैसे–जीब का गुण चेतना, पुद्गल का गुण रूप, रस, गन्ध खादि एवं सोने का गुण पीला खादि।

प्रश्न-गुणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं। १-सामान्य गुण, २-विशेष गुण।

प्रश्न-सामान्य गुण किसको कहते हैं?

उत्तर—जो गुण सब द्रव्यों में हो उसे सामान्य गुण कहते हैं।

प्रश्न-विशेष गुरा किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो गुण सब द्रव्यों में न पाया जाय उसको विशेष गुण कहते हैं। प्रश्न—सामान्य गुण कितने हैं ?

उत्तर—अनेक हैं परन्तु उनमें ६ गुण प्रधान हैं। १-अस्तित्व, २-वस्तुत्व, ३-द्रव्यत्व, ४-प्रमेयत्व, ५-अगुरुलघुत्व, ६-प्रदेशत्व।

प्रश्न-- अस्तित्व गुण किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिस शिक्त के निमित्त से द्रव्य का कभी भाश न हो उस शिक्त को अस्तित्व गुण कहते हैं।

प्रश्न--- वस्तुत्व गुण किसको कहते हैं ?

उत्तर--जिस शिक्त के निमित्त से सब गुर्गों की रचा हो अर्थात उसकी भुव्यता कायम रहे उस शिक्त का नाम वस्तुत्व गुगा है।

. प्रश्न-द्रव्यत्व गुग किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिस शक्तिके निमित्त से द्रव्य अपनी अव-स्थायें बदलता रहे अथीत् पुरानी अवस्था वदलकर नई अवस्था धारण करे उस शक्ति का नाम द्रव्यत्व गुण है।

प्रश्न-प्रमेयत्व गुण किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे के ज्ञान में ज्ञेय रूप होने योग्य शक्ति का नाम प्रमेयत्व गुण है। प्रश्न—अगुरुलघुत्व गुण किसको कहते हैं ?

उत्तर-जिस शक्ति के निमित्त से एक दृष्य दूसरे



भारताय जानपाठ अक्षार्थाः

द्रव्य में परिणित न होजावे तथा एक गुण द्सरे गुणके रूप में न होजावे अर्थात् एक दूसरे से मिल न जावे ऐसी शक्तिका नाम अगुरुलघुत्व गुण है ?

प्रश्न-प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कोई भी आकार नियम से रहे उस शक्ति का नाम प्रदेशत्व है।

प्रश्न -द्रव्य के कितने भेट हैं ?

उत्तर--६ भेद हैं-(१) जीव द्रव्य, (२) पुद्गल, (३) धर्मास्तिकाय, (४) अधर्मास्तिकाय, (५) आकाश

(६) काल।

प्रश्न--जीव द्रव्य किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो देखता जानता हो, सुख दुःख का अनुभव करता हो और मनुष्य, देव, तिर्यञ्च, नारकी अवस्था धारण करता हो उसको जीव द्रव्य कहते हैं।

प्रश्न--देखना, जानना जीव का क्या है ?

उत्तर--देखना जानना जीवका स्वभाव भाव है, जिसका कभी नाश नहीं होता।

प्रश्न-सुख दुःख जीव का क्या है ?

उत्तर--सुख दुःख जीव की विकारी पर्याय है, वह विकारी पर्याय बदल जाती है।

प्रश्न--मनुष्य, देव, आदि जीव का क्या है ?

उत्तर--मनुष्य, देव आदि जीव देश की कियोगी अवस्था है और संयोगी अवस्था छूट जाती है।

प्रश — पुद्गल द्रव्य किसको कहते हैं ?

उत्तर — जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्गा गुगा पाये जावें उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं । वे पुद्गल द्रव्य लोकमें अनन्तानन्त हैं । समस्त लोकाकाश में पुद्गल द्रव्य उसाउस भरे हुये हैं ।

प्रश्न-पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं ? उत्तर-दो भेद हैं-(१) परमाणु, (२) स्कन्ध । प्रश्न-परमाणु किसको कहते हैं ?

उत्तर—पुद्गल के छोटे से छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, जिसको दो दुकडों में विभाजित न कर सकें जिसमें आदि, मध्य, अन्त का भेद न हो उसको परमाणु कहते हैं।

प्रश्न--स्कन्ध किसको कहते हैं ?

उत्तर--- अनेक परमाणुओं के मिले हुये पिएड का नाम स्कन्ध है।

प्रश्न-स्कन्ध कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर--स्कन्ध ६ प्रकार के हैं- (१) वादर वादर,

- (२) वादर, (३) वादर सूच्म, (४) सूच्म वादर,
- (५) सूच्म, (६) सूच्म-सूच्म ।



भारतायं जानपाठ अकाश

प्रश्न--वाद्र वाद्र पुद्गल स्कन्ध किसको कहते हैं? उत्तर--जिस पुद्गल स्कन्ध के डुकडे होने के बाद उनका मिलना न हो सके ऐसे स्कन्ध को बाद्र वाद्र स्कन्ध कहते हैं। जैसे--पत्थर, लकड़ी, कोयला ब्राद्रि।

प्रश्न—वादर पुद्गल स्कन्ध किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो पुद्गल स्कन्ध अलग करने से अलग होजावे और मिलान से मिल जावे ऐसा पुद्गल स्कन्ध वादर स्कन्ध कहलाता है, जैसे-जल, दूध, तैल आदि तरल पदार्थ।

प्रश्न—वादर-स्ट्म पुद्गल स्कन्ध किसको कहते हैं?

उत्तर—जो पुद्गल स्कन्ध देखने में आबे पर

पकड़ने में न आवे ऐसे पुद्गल स्कन्ध को बादर-स्ट्म
पुद्गल स्कन्ध कहते हैं। जैसे-ध्य, चांदनी, छाया धुवां
आदि।

प्रश्न—सूच्म-बादर पुद्गल स्कन्ध किसको कहते हैं? उत्तर—जो पुद्गल स्कन्ध देखने में न आवे पकड़ने में भी न आवे पर जिसका अनुभव होते ऐसे ' पुद्गल स्कन्ध को सूच्म बादर स्कन्ध कहते हैं-जैसे शब्द सुगन्ध, दुर्गन्थ आदि ।

प्रश्न--सूच्म पुद्गल स्कन्ध किसको कहते हैं। उत्तर--जो पुद्गल स्कन्ध अनन्त परमाणुत्रों के द्वारा बने होने पर भी पकड़ने, देखने या अनुभव में न आवे परन्तु जिनका आगम में प्रमाण है ऐसे पुद्गत्त स्कन्ध को एचम स्कन्ध कहते हैं जैसे-कामीण श्रीर, तैजस शरीर आदि।

प्रश्न-स्चम-स्चम पुद्गल स्कन्ध किसको कहते हैं ? उत्तर-जो पुद्गल स्कन्ध दो स्चम परमाणुओं से बना हुआ है उसे स्चम-स्चम पुद्गल स्कन्ध कहते हैं। प्रश्न--पुद्गल स्कन्ध और कितने प्रकार के हैं ? उत्तर--आहार बर्गणा, तैजस वर्गणा, भाषा वर्गणा

सनोवर्गणा, कामीण वर्गणा त्रादि २२ भेद और हैं।

प्रश्न-- आहार वर्गणा किसको कहते है श उत्तर-- जो पुद्गल वर्गणा खोदारिक, वैकियिक,

आहारक शरीर रूप परिगामन करे उस वर्गणा को आहार वर्गणा कहते हैं।

प्रश्न--ग्रौदारिक शरीर किसको कहते हैं ?
उत्तर-मनुष्य एवं तिर्वश्च के स्पृल शरीर को

स्रोदारिक शरीर कहने हैं। प्रश्न--वैक्रियिक शरीर किसकी कहते हैं?

उत्तर—जो शरीर अनेक प्रकार की अवस्थायें धारण करे, जिसकी छाया न पडे ऐसे देव तथा नारकी के शरीर को वैकिथिक शरीर कहते हैं।

का भारतीय जानपाठ प्रकाशन

प्रश्न--त्राहारक शरीर किसकी कहते हैं?

उत्तर—छटवें गुणस्थानवर्ती मुनि के तत्त्वों में कोई शंका होने पर केवली या श्रुतकेवली के निकट जाने के लिये उसके मस्तक में से एक हाथ का पुतला निकलता है, उसकी श्राहारक शरीर कहते हैं।

प्रश्न--तेजस-वर्गणा किसको कहते हैं ?

उत्तर--श्रौदारिक तथा वैकियिक शरीर की कान्ति देनेवाला तैजस शरीर जिन वर्गणाओं से वने उन वर्ग-णाओं को तैजस वर्गणायें कहते हैं।

प्रथ--भाषा वर्गणा किसको कहते हैं ?

उत्तर--जो वर्गणा शब्द-रूप परिणमन करे उस वर्गणा को भाषा वर्गणा कहते हैं।

प्रश्न-कामीण वर्गणा किसको कहते हैं ? उत्तर--जिस वर्गणा में से कर्म वने उसको कामीण वर्गणा कहते हैं।

प्रश्न--कार्माण शरीर किसको कहते हैं ?

उत्तर—कार्माण शारीर के दो हैं—(१) अप्ट कर्म के समूह का नाम कार्माण शारीर है। (२) शारीर नामा नाम कर्म की कार्माण नाम की कर्म प्रकृति का नाम भी कार्माण शारीर है जो शारीर विग्रह गातिमें रहता है। प्रश्न-तैजस और कार्माण शरीर किस्के हिंदी हैं ? उत्तर-सब संसारी जीवों के तैजस और कार्माण शरीर होते हैं।

प्रश्न-धर्मास्तिकाय द्रव्य किसको कहते हैं ?

उत्तर-जिसमें गित हेतुत्व नामका प्रधान गुण हो उसे धर्मास्तिकाय द्रव्य कहते हैं। जो लोकाकाश के वरा-वर असंख्यात प्रदेशी, निष्क्रिय और निष्कम्प एक अखंड द्रव्य है। जो जीव तथा पुद्गल के गमन करने में उदा-सीन निमित्त है। जैसे-मछली के लिये जल।

प्रश्न--अधर्मास्तिकाय द्रव्य किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिसमें स्थित हेत्त्व नाम का प्रधान गुण हो, जो लोकाकाश के वरावर असंख्यात प्रदेशी, निष्क्रिय तथा निष्कंप एक अखएड द्रव्य है, जो जीव तथा पुद्गल के स्थिति रूप परिणमन करने में उदासीन निमित्त है। जैसे धूप के दिनों में थके हुये मुसाफिर के लिये पेड़ की छाया।

प्रश्न-- आकाश द्रव्य किसको कहते हैं ?

उत्तर--जिसमें अवगाहनत्व नाम का प्रधान गुण हो, जो अनन्त प्रदेशी निष्क्रिय, निष्कंप एक अखएड द्रव्य है, जो सब द्रव्यों को स्थान देने के लिये उदासीन



निमित्त है। उसके उपचार से दो मेद हैं-(१) लोकाकाश (२) अलोकाकाश।

प्रश्न--लोकाकाश किसको कहते हैं ?

उत्तर—जितने आकाश के चेत्रमें जीव पुर्गल धर्म, अधर्म एवं काल द्रव्य है उतने आकाशके चेत्रका नाम लोकाकाश है। वह लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी हैं।

प्रश्न-पदेश किसको कहते हैं ?

उत्तर—अाकाश के जितने हिस्से की एक पुद्गल परमाणु रोके उस हिस्से की (चेत्रको) प्रदेश कहते हैं। प्रश्न—लोक की मोटाई, ऊँचाई और चौड़ाई

कितनी हैं ?

उत्तर—लोक की मोटाई उत्तर तथा दांचण दिशामें ७ राज् है, चोंडाई पूर्व तथा पश्चिम दिशामें मूलमें (जड़में) ७ राज् हैं और क्रमशः घटकर ७ राज्की ऊँचाई पर चोंडाई एक राज् है, फिर क्रमशः ऊपर १० राज्की ऊँचाई पर चोंडाई १ राज् है, फिर क्रमशः घटकर १४ राज् की ऊँचाई पर चोंडाई १ राज् है थ्रोर ऊष्व तथा - अयो दिशामें ऊँचाई १४ राज् है । सब मिलकर २४२ वन राज् हैं ।

प्रश्न--त्रलोकाकाश किसको कहते हैं ? उत्तर--लोक के बाहर के त्राकाश को त्रलोकाकाश कहते हैं, जहाँ और कोई द्रव्य नहीं हैं स्वित्र आकारी ही है। वह आकाश अनन्त प्रदेशी है।

प्रश्न--काल द्रव्य किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिसमें परिवर्त्तना नाम का प्रधान गुण हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। वह सब द्रव्यों की अवस्था बदलने में उदासीन निमित्त है।

प्रश्न-काल द्रव्य के कितने भेद हैं ? उत्तर-कालद्रव्य के दो भेद हैं- (१) निश्चय, (२) व्यवहार।

प्रश्न--निरचय काल किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो काल नाम का द्रव्य है उसको निश्चय काल कहते हैं। वह निष्क्रिय निष्क्रम्प है तथा संख्या में असंख्यात है, आकाशके एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है।

प्रश्न---व्यवहार काल किसको कहते हैं ?

उत्तर--काल द्रव्य की अवस्था का नाम व्यवहार काल है। समय, सेकिन्ड, मिनट, घन्टा,दिन,रात आदि।

प्रश्न--पर्याय किसको कहते हैं ?

उत्तर--गुरा की अवस्था का नाम पर्याय है।

प्रश्न-पर्याय के कितने भेद हैं?



उत्तर--पर्याय के दो भेद हैं। (१) व्यञ्जन, (२) अर्थ।

प्रश्न--व्यञ्जन पर्याय किसको कहते हैं ? उत्तर--प्रदेशत्व गुंगा की अवस्था का नाम व्यञ्जन

पर्याय है।

प्रश्न--व्यञ्जन पर्याय के कितने भेद हैं ? उत्तर--व्यञ्जन पर्याय के दो भेद हैं। (१) स्वभाव-व्यञ्जन (२) विभावव्यञ्जन ।

प्रश्न--स्वभावव्यञ्जन पर्याय किसको कहते हैं ? उत्तर--पर के निमित्त विना जो व्यञ्जन पर्याय हो उसे स्वभावन्यञ्चन पर्याय कहते हैं। जैसे जीवकी सिद्ध पर्याय ।

प्रश्न--विभावव्यञ्जन पर्याय किसको कहते हैं ? उत्तर- परके निमित्त से जो व्यञ्जन पर्याय हो उसे विभावन्यञ्जन पर्याय कहते हैं, जैसे जीवकी नर, नारक ञ्चादि पर्याय ।

प्रश्न - - अर्थ पर्याय किसको कहते हैं ? उत्तर--प्रदेशत्व गुण के सिवाय वाकी के सभी गुणों की अवस्था का नाम अर्थ पर्याय है । प्रश्न--अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं ? उत्तर-- त्रर्थ पर्याय के दो भेद हैं । (१) स्वभाव- अर्थ पर्याय, (२) विभावअर्थ पर्याय

प्रश्न--(१) स्वभावत्र्यर्थ पर्याय किसे कहते हैं?

उत्तर—परके निमित्त विना जो अर्थे पर्योय हो उसे स्वभावअर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीवके सम्यग्दर्शन, वीतरागता, केवलज्ञान, आदि।

प्रश्न--विभावद्यर्थ पर्याय किसको कहते हैं ?

उत्तर--पर के निमित्त से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभावअर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के मिथ्यादर्शन, रागद्वेप, मित श्रुति आदि।

प्रश्न-उत्पाद किसको कहते हैं ?

उत्तर—द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं।

प्रश्न--व्यय किसको कहते हैं ?

उत्तर--द्रव्य की पूर्व पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं।

प्रश्न-भौव्य किसको कहते हैं?

उत्तर-द्रव्य की नित्यता को धौव्य कहते हैं।

प्रश्न-द्रव्यमें कौन कौन से विशेष गुगा हैं ?

उत्तर—जीव द्रव्य में दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि, पुद्गल द्रव्य में रूप रस स्पर्श आदि, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व ऋषि, ऋधर्मद्रव्य में स्थिति हेतुत्व आदि, आकाश



द्रव्य में श्रवगाहनत्व श्रादि श्रीर कालद्रव्य में परिवर्त्तना श्रादि ।

प्रश्न—जीव द्रव्य कितने और कहां हैं ? उत्तर—जीव द्रव्य अनन्त हैं और वे लोक में ठसा-ठस भरे हुये हैं।

प्रश्न-एक जीव कितना वड़ा होता है ?

उत्तर--एक जीव प्रदेशों की खपेना से लोकाकाश के वरावर है परन्तु संकोच विस्तार शक्ति के कारण अपने शरीर के प्रमाण है।

प्रश्न--लोकाकाश के वरावर कौनसा जीव है ?

उत्तर—मोच जाने से पूर्व जो जीव केवली समुद्धात करता है वह जीव लोक के बरावर होता है ।

प्रश्न—समुद्वात किसको कहते हैं ?

उत्तर—मूल शरीर को छोड़े विना उस शरीर में से जीव के प्रदेशों के वाहर निकलने को समुद्धात कहते हैं। प्रश्न—समुद्धात कितने प्रकारके हैं?

उत्तर—समुद्धात के ७ प्रकार हैं । (१) केवली, (२) मरण, (३) वेदना, (४) वैक्रियिक, (५) आहारक,

(६) तैजस, (७) कपाय ।

प्रश्न--कायवान द्रव्य किसको कहते हैं ? उत्तर--वहुप्रदेशी द्रव्य को कायवान द्रव्य कहते हैं ? प्रश्न—कायवान द्रव्य कितने हैं हैं। (१) जीव उत्तर—कायवान द्रव्य ५ हैं। (१) जीव (२) पुद्गल, (३) धर्म, (४) अधर्म, (५) आकाश। इन पांच द्रव्यों को पञ्चास्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है।

प्रश्न—पुद्यत्त द्रव्य एक प्रदेशी है तत्र वह कायवान कैसे कहा जाता है ?

उत्तर—पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी उसमें मिलने की शक्ति है जिससे वह कायवान कहा जाता है। शक्ति होने से वह परमाणु स्कन्य वनकर वहु प्रदेशी होजाता है।

प्रश्न-- अनुजीवी गुण किसको कहते हैं ?

उत्तर—भावस्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे जीवका दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि। पुद्गलका स्पर्श, वर्ण, रस, गन्ध आदि।

प्रश्न--प्रतिजीवी गुगा किसको कहते हैं ?

उत्तर--वस्तु के अभावस्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। नास्तित्व, अमूर्त्तत्व, अचेतनत्व आदि। प्रश्न--अभाव किसको कहते हैं?

उत्तर-एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में न होने का नाम अभाग है। प्रश्न-- अभाव कितने हैं ?

उत्तर--ग्रभाव चार हैं। (१) प्रागभाव,(२) प्रध्वंसा-भाव, (३) ग्रन्योन्यामाव, (४) ग्रत्यन्ताभाव।

प्रश्न-प्रागभाव किसको कहते हैं?

उत्तर-पूर्व पर्यायका वर्त्तमान पर्याय में अभाव का नाम प्रागभाव है।

प्रश्न-प्रध्वंसाभाव किसको कहते हैं?

उत्तर-भावी पर्याय का वर्त्तमान पर्याय में श्रभाव को प्रध्वंसाभाव कहते हैं।

प्रश्न--- अन्योन्याभाव किसको कहते हैं ?

उत्तर--एक गुण में दूसरे गुण के अभाव का नाम अन्योन्याभाव है।

प्रश्न-- अत्यन्ताभाव किसको कहते हैं?

उत्तर--एक द्रव्यमें द्सरे द्रव्यके अभाग का नाम अत्यन्ताभाग है।

प्रश्न-जीव के ऋनुजीवी गुण कौनसे हैं ?

उत्तर--ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रद्धा, सुख वीर्य श्रद्धयादाध, श्रद्धगाहना, श्रमुरुलघुत्व। सन्दमत्व, योग, क्रिया श्रादि जीवके श्रनुजीवी गुण हैं।

प्रश्न--जीव के प्रतिजीवी गुण कौनसे हैं ?

उत्तर--नास्तित्व, अमूर्त्तत्व आदि जीव के प्रतिजीवी गुण हैं।

प्रश्न--जीवके लच्चण कितने हैं ?

उत्तर-जीवके लच्चण दो हैं-(१)चेतना,(२)उपयोग।

प्रश्न चेतना किसको कहते हैं ?

उत्तर--जिसमें पदार्थों का जानना हो उसकी चेतना कहते हैं।

प्रश्न-चेतना के कितने भेद हैं ?

उत्तर-चेतना तीन प्रकार की है । (१) कर्म चेतना, (२) कर्मफल चेतना, (३) ज्ञान चेतना।

प्रश्न-कर्म चेतना किसको कहते हैं ?

उत्तर—मैं कुछ करूं ऐसा जो जीव में करने का भाव होता है, उसको कर्म चेतना कहते हैं। उससे आत्मा बन्धन में पडती है।

प्रश्न-कर्म चेतना कितने प्रकार की है ?

उत्तर दो प्रकार की:-पुरायभाव एवं पापभावरूप । प्रश्न-पुरायभावरूप कर्म चेतना किसको कहते हैं ?

उत्तर पुण्य भाव रूप कर्म चेतना तीन प्रकार की है। (१) प्रशस्त राग, (२) अनुकम्पा, (३) चित्त

प्रसन्तता ।

प्रश्न-प्रशस्त राग किसको कहते हैं ?

उत्तर—देव, गुरु, शास्त्र आदि के प्रति राग को प्रशस्तराग कहते हैं।

प्रश्न चातुकम्पा किसको कहते हैं।

उत्तर-प्राणीमात्र को दुखी देखकर दुःख से छुड़ाने के भाव का नाम अनुकम्पा है।

प्रश्न-चित्त प्रसन्नता किसको कहते हैं ?

उत्तर—लोकोपकारी कार्य करने के भाव का नाम चित्रप्रसन्नता है।

प्रश्न-पाप रूप कर्म चेतना किसको कहते हैं ? उत्तर-पांच इन्द्रियों के त्रिपयों को इकटा करने के भाव की पापरूप कर्म चेतना कहते हैं।

प्रश्न-कर्मफल चेतना किसको कहते हैं ?

उत्तर-पाँच इन्द्रियों के विषयों को भोगने की कर्मफल चेतना कहते हैं। यह पाषरूप ही भाव हैं।

प्ररन-ज्ञान चेतना किसको कहते हैं।

' उत्तर—न कम करने का भाव हो, न कर्म मोगने का भाव हो परन्तु वीतराग भाव लेकर लोक के पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा रहे उसीका नाम ज्ञान चेतना है।

प्रश्न-उपयोग किसकी कहते हैं ?

उत्तर-उपयोग दो प्रकारके हैं। (१) दर्शन उपयोग (२) ज्ञान उपयोग। प्रश्न -दर्शन उपयोग किसको कहते हैं। १

उत्तर महासत्ताको अर्थात् पदार्थ के अखएडरूप से प्रतिभास को दर्शन उपयोग कहते हैं।

प्रश्न-महासत्ता किसको कहते हैं।

ं उत्तर—समस्त पदार्थों के अस्तिन्व गुग के ग्रहण

करने वाली सत्ता की महासत्ता कहते हैं।

प्रश्न-ज्ञानोपयोग किसको कहते हैं ?

उत्तर खनान्तरसत्ताविशिष्ट अथीत् गुणों सहित विशेष पदार्थ का प्रतिभास हो उसको ज्ञानोषयोग कहते हैं ?

प्रश्न - त्र्यवान्तरसत्ता किसको कहते हैं ?

उत्तर-किसी विविचित पदार्थ के गुणों की सत्ता को अवान्तरसत्ता कहते हैं।

प्रश्न-दर्शन उपयोग के कितने भेद हैं ?

उत्तर—चार भेद हैं—(१) चत्तुर्दर्शन, (२) अचतु-र्द्शन, (३) अवधिदर्शन, (४) केवलदर्शन। ये चारों ही दर्शन गुगा की पर्याय हैं।

प्रश्न ज्ञानापयोग के कितने भेद हैं।

उत्तर पांच भेद हैं -(१) मतिज्ञान, (२) श्रुतिज्ञान (३) अवधिज्ञान, (४) मनःपर्यय ज्ञान,(५) केवलज्ञान। ये पांचों ही ज्ञानगुण की पर्याय हैं।

प्रश्न-मतिज्ञान किसको कहते हैं ?

उत्तर—इन्द्रिय और मनकी सहायता से जो ज्ञान हो उसे मतिज्ञान कहते हैं।

प्रश्न-मितज्ञानके कितने भेद हैं ? उत्तर-मितज्ञानके चार भेद हैं- (१) व्यवग्रह,

(२) ईहा, (३) त्रवाय, (४) घारणा ।

प्रश्न-अवग्रह किसकी कहते हैं ?

उत्तर—इन्द्रिय और पदार्थ के योग्यस्थान में रहने पर दर्शन उपयोग के पीछे, अवान्तरसत्ता सहित विशेष वस्तुके ज्ञानको अवग्रह कहते हैं। जैसे यह क्या है ? पतंग है, या वगला है।

प्रश्न-ईहा ज्ञान किसको कहते हैं ?

उत्तर — अवग्रह से जाने हुये पदार्थ ं के विशेष में जत्पन हुये संशय को दूर करते हुये अभिलाप स्वरूप ज्ञान को ईहा कहते हैं। जैसे—यह पतंग नहीं है, बगला है। यह ज्ञान इतना कमजोर है कि किसी पदार्थ की ईहा होकर छूट जावे तो उसके विषय में कालान्तर में संशय और विस्मरण होजाता है।

प्रश्न-अवाय किसको कहते हैं ?

उत्तर—ईहा से जाने हुये पदार्थ में यह वही है अन्य नहीं है, ऐसे निश्चित ज्ञान को अग्राय कहते हैं, जैसे--यह गगला ही है और कुछ नहीं है। अग्राय से जाने हुये पदार्थ में संशय तो नहीं होता किन्तु विस्मरण होजाता है। प्रश्न धारणा किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिस ज्ञान से जाने हुये पदार्थ में कालान्तर में संशय तथा विस्मरण न हो उसे धारणा कहते हैं।

प्रश्न-मतिज्ञान के त्रिपयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं ?

उत्तर —दो भेद हैं— (१) व्यक्त (२) अव्यक्त । प्रश्न — अव्यक्त आदि ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थीं में होते हैं क्या ?

उत्तर—व्यक्त पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ही होते हैं परन्त अव्यक्त पदार्थ का सिर्फ अवग्रह ही होता है।

प्रश्न-अर्थावग्रह किसको कहते हैं ?

उत्तर—व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। प्रश्न—व्यज्जनावग्रह किसको कहते हैं?

उत्तर—अन्यक्त पदार्थ के अवग्रह को न्यञ्जनावग्रह कहते हैं।

प्रश्न-व्यञ्जनावग्रह अर्थावग्रह की तरह सब इन्द्रियों और मन द्वारा होता है या और किसी प्रकार ?

उत्तर - व्यञ्जनावग्रह चत्तु और मनके सिवाय वाकी की सब इन्द्रियों से होता है।

प्रश्न-व्यक्त अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं ?

उत्तर — हर एक के १२, १२ भेद हैं। (१। वहु (२) एक, (३) वहुविधि (४) एकविधि (५) चित्र (६) अचित्र (७) निः मृत (=) अनिः सृत (६) उक्न (१०) अनुक्र (११) भ्रुव (१२) अभ्रुव।

प्रश्न-मतिज्ञान के कुल कितने भेद हैं ?

उत्तर -मितज्ञान के कुल ३३६ भेद हैं।

प्रश्न-एक इन्द्रिय जीवके मतिज्ञान के कितने भेद होते हैं।

उत्तर—स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा मितज्ञानके अथीवग्रह के ४= तथा व्यञ्जनावग्रह के१२भेद मिलकर६०भेद होते हैं। प्रश्न—दो इन्द्रिय जीव के मितज्ञान के कितने भेद होते हैं।

उत्तर स्पर्शन, रसना इन्द्रियों द्वारा मितज्ञान के अर्थानग्रह के ६६ भेद तथा व्यञ्जनानग्रह के २४ भेद मिलकर १२० भेद होते हैं।

प्रश्न-तीन इन्द्रिय जीवके मितज्ञान के कितने भेद होते हैं ?

उत्तर -स्पर्शन, रसना, घाण इन्द्रियों द्वारा मतिज्ञान के अर्थावग्रह के १४४ भेद तथा व्यञ्जनावग्रह के ३६ भेद मिलकर १=० भेद होते हैं। प्रश्न चार इन्द्रिय जीवी के मतिज्ञान के कितने भेद होते हैं।

उत्तर—स्पर्शन, रसना, घाण, चच्च इन्द्रियों द्वारा मितज्ञान के अर्थावग्रह के १६२ मेद होते हैं । चच्च इन्द्रिय के व्यञ्जनावग्रह के भेद न होने से तीन इन्द्रियों के व्यञ्जनावग्रह के ३६ भेद मिलकर २२० भेद होते हैं।

प्रश्न असंज्ञी पांच इन्द्रिय जीव के मतिज्ञान के कितने भेद होते हैं ?

उत्तर—स्पर्शन, रसना, घाण, चत्तु श्रीर श्रोत्र इन्द्रियों द्वारा मतिज्ञान के श्रथीनग्रह के २४० भेद तथा व्यञ्जनावग्रह के ४८ भेद मिलकर २८८ भेद होते हैं।

प्रश्न — संज्ञी पांच इन्द्रिय जीव के मतिज्ञानके कितने भेद होते हैं ?

उत्तर—स्पर्शन,रसना, घाण, चत्नु, श्रोत्र इन्द्रियों त्रौर मन द्वारा मतिज्ञान के त्र्राथीवग्रह के २८८ भेद तथा व्यञ्जनावग्रह के ४८ भेद मिलकर ३३६ भेद होते हैं। मनके व्यञ्जनावग्रह नहीं होते।

प्रश्न-श्रुतज्ञान किसको कहते हैं ?

उत्तर—मित्ज्ञान से जाने हुये पदार्थ से सम्बन्ध लिये हुये किसी विशेष पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। जैसे:--''यह हवा है'' यह तो मित्ज्ञान हैं। श्रीर ''यह हवा मुभको वाधक है अतः में उससे दृर हट जाऊँ" ऐसे ज्ञान की श्रुतज्ञान कहते हैं।

प्रश्न-दर्शन कब होता है ?

उत्तर—ज्ञान की अवग्रह ज्ञान की पर्याय के पहिले दर्शन होता है। अल्पज़ जनों को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। परन्तु सर्वज़ देव के ज्ञान तथा दर्शन साथ में होते हैं।

प्रश्न-चत्तुर्दर्शन किसको कहते हैं।

उत्तर—नेत्रजन्य मितज्ञान के पूर्व सामान्य अवलोकन को चजुर्द्शन कहते हैं। जैसे एक ज्ञेय से उपयोग हटकर दूसरे ज्ञेय पर उपयोग लगे उसके बीच के अन्तराल चेत्र का नाम चजुर्द्शन है।

प्रश्न-य्यचत्तुर्दर्शन किसको कहते हैं ?

उत्तर—चन्नु के सिवाय अन्य इन्द्रियों और मन-सम्बन्धी मतिज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को अचन्नुर्दर्शन कहते हैं।

प्रश्न-अवधिदर्शन किसको कहते हैं ?

उत्तर-अवधिज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधिदर्शन कहते हैं।

प्रश्न-केवलदर्शन किसको कहते हैं ? उत्तर-केवलज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अव- लोकन को केवलदर्शन कहते हैं।

प्रश्न-तत्त्व किसको कहते हैं ?

उत्तर-जीव द्रव्य की अवस्था का नाम तत्त्व है ?

प्रश्न-तत्त्व कितने होते हैं ?

उत्तर—तस्व ६ हैं-(१) जीव, (२) त्राजीव,

(३) त्राश्रव, (४) पुर्व, (५) पाप, (६) वन्ध,

(७) संवर, (८) निर्जरा, (६) मोचा ।

प्रश्न - जीव तत्त्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—जीव का जो अनादि अनन्त स्वभाव भाव है जो अनन्त गुण का पिश्डरूप अखराड पदार्थ है वही जीव तत्त्व है। ज्ञायक स्वभाव, ज्ञानवन चेतन पिराड के नाम से भी पुकारते हैं।

प्रश्न - उस जीव तत्त्व को कौन देखता है ?

उत्तर—उस जीव तत्त्व को दर्शनचेतना देखती है क्योंकि दर्शनचेतना का विषय अखएड द्रव्य है।

प्रश्न-वह जीव तत्त्व फैसा है ?

उत्तर—जिस जीव तन्त्व में अजीव तन्त्व का अभाव है, जिसमें आश्रव तन्त्वका अभाव है, जिसमें वन्ध तन्त्व का अभाव है, जिसमें संबर तन्त्व का अभाव है, जिसमें निर्जरा तन्त्वका अभाव है, जिसमें मीच तन्त्वका भी अभाव है, ऐसा मात्र ज्ञायक स्वभाव जीव तत्त्व है। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यग्दरीन है।

प्रश्न—जीव तत्त्व और जीव द्रव्यमें क्या यन्तर है ? उत्तर—जीव तत्त्व में और कोई तत्त्व नहीं है पर जीव द्रव्य में सब तत्त्व हैं।

प्रश्न-अंजीय तत्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर जीव द्रव्य के साथ में जो पौद्गलिक संयोगी अवस्था है उसीका नाम अजीव तन्त्व है क्योंकि उसके साथ में जीव द्रव्य का व्यवहार से जन्म मरण का सम्बन्ध है।

प्रश्न—ग्रजीव तत्त्व श्रोर पुद्गल द्रव्य में क्या श्रन्तर है ?

उत्तर—जीव द्रव्य के साथ में जो पौद्गलिक वर्गणा है उसीका नाम अजीव तत्त्व हैं और जिसके साथ में जीव द्रव्यका सम्बन्ध नहीं हैं उसकी पुद्गल द्रव्य कहते हैं।

प्रश्न अथव किसको कहते हैं ? उत्तर आथव दो प्रकार के हैं-(१) चेतन आथव (२) जड़ आथव।

प्रश्न-चेतन आश्रव किसको कहते हैं ? उत्तर-आत्मा में अनन्त गुण हैं, उसमें योग नाम का भी गुण है उस गुण, की कम्पन अवस्था का मीम

प्रश्न चेतन आश्रव कब तक रहता है ? उत्तर पहले गुणस्थान से लेकर १३ वें गुणस्थान के अन्त तक रहता है।

प्रश्न-जड़ आश्रव किसको कहते हैं ?

उत्तर—लोकमें अनेक प्रकार की पौद्गलिक वर्गणायें हैं उनमें से एक वर्गणा का नाम कार्माण वर्गणा है, उसमें से कर्म बनता है। उस वर्गणा का आत्मा के प्रदेश के नजदीक आना उसीका नाम जड़ आश्रव है।

प्रश्न-पुराय तन्त्र किसको कहते हैं ?

उत्तर-पुराय तन्व दो प्रकार के हैं-('१) चेतन पुराय, (२) जड पुराय।

प्रश्न-चेतन पुराय किसको कहते हैं?

उत्तर—ग्रात्मा में चारित्र नामका एक गुण है उस गुण की मन्द कपायरूप ग्रवस्था का नाम चेतन पुराय है।

प्रश्न-पुरायभाव कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर-पुरायभाव असंख्यात लोक प्रमाण हैं तो भी उनको तीन भावों में गर्भित किया गया है। (१) प्रशस्तराग, (२) अनुकम्पा, (३) चित्त-प्रसन्नता। प्रश्न-प्रशस्तराग किसको कहते हैं ?
उत्तर-देव गुरु धर्मके प्रति राग प्रशस्त राग है।
प्रश्न-प्रमुख्या किसको कहते हैं ?

उत्तर प्राणी मात्र को दृखी देखकर उसकी दुःख से छुड़ाने के भाव का नाम अनुकम्पा है।

प्रश्न-'चित्त-प्रसन्नता किसको कहते हैं ?

उत्तर लोकोपकारी कार्य करने के भाव का नाम चिन प्रसन्नता है।

प्रश्न-जड़ पुएय किसको कहते हैं ?

उत्तर—अवाती कर्म में जो पुराय प्रकृति है उसे जड़ पुराय कहते हैं जैसे:-सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र । जिसकी उत्तर प्रकृतियां ६= हैं।

प्रश्न-पाप तन्त्र किसको कहते हैं।

उत्तर--पाप तत्त्व दो प्रकारके हैं:-एक चेतन पाप, द्सरा जड़ पाप।

प्रश्न—चेतन पाप किसको कहते हैं।

उत्तर—श्रातमा में एक चारित्र नाम का गुण हैं उसकी तीत्र कपायरूप अवस्था का नाम चेतन पाप हैं।

प्रश्न--पाप भाव कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर-पाप के भाव असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं तो भी उनको ७ भावों में गर्भित किया गया है । (१) संज्ञा, (२) त्रार्त्तध्यान, (३) सौद्रध्यान, (४) हिंसा का उपकरण बनाना, (५) मिथ्यात्व, (६) कपाय, (७) त्रशुभ लेश्या ।

प्रथ--संज्ञा किसको कहते हैं ?

उत्तर—संज्ञा चार प्रकार की होती है-(१) ग्रहार-संज्ञा, (२) भयसंज्ञा, (३) मैधुनसंज्ञा, (४) परिग्रहसंज्ञा । प्रश्न—ग्राहारसंज्ञा किसको कहते हैं ?

उत्तर—शुद्ध तथा अशुद्ध आहार खाने का भाव आहारसंज्ञा है। वह कर्मफल चेतना का भाव है अतः पाप भाव है।

प्रश्न-भय संज्ञा किसको कहते हैं ?

उत्तर--"मेरा क्या होगा"इस प्रकारके भयका नाम भयसंज्ञा है। यह पाप भाव है। भय सात प्रकार के हैं। (१) इहलोक भय, (२) परलोक भय, (३) मरण भय, (४) अकस्मात भय, (५) वेदना भय, (६) अरका भय, (७) अगुप्ति भय।

प्रश्न--मैथुनसंज्ञा किसको कहते हैं ?

उत्तर—स्त्री पुरुप के साथ रमण करने के भाव का नाम मैथुनसंज्ञा है।

> प्रश्न--परिग्रहसंज्ञा किसको कहते हैं ? उत्तर--पांच इन्द्रियों के विषयों की एकत्र करने के

भाव को परिग्रह संज्ञा कहते हैं। यह भाव पापरूप कर्म चेतना का है।

प्रश्न-- त्रार्त ध्यान किसको कहते हैं ?

उत्तर—ग्रात्तध्यान के चार प्रकार हैं। (१) इप्ट-वियोग, (२) श्रानिष्ट संयोग, (३) पीड़ा चिन्तवन, (४) निदान।

प्रश्न—इष्टियोग रूप त्रार्त्तध्यान किसको कहते हैं ? उत्तर—इष्ट सामग्री के चले जाने से दुखी होना इष्टिवयोगरूप धार्त्तध्यान है । जैसे–माता, पिता, पित, पुत्र खादि के मरण से दुखी होना।

प्रश्न-- त्रनिष्ट-संयोगरूप त्रार्त्तध्यान किसकी कहते हैं ?

उत्तर—अनिष्ट-संयोग आने से दुखी होना उसी का नाम अनिष्टसंयोग-रूप आर्त्तध्यान है । जैसे-दुश्मन आजाने से, घरमें आग लग जाने से दुखी होना ।

प्रश्न-पीड़ा-चिन्तवनरूप त्रात्तेध्यान किसको कहते हैं ?

उत्तर-शरीर में रोग आजाने से दुखी होने को पीड़ा चिन्तवन रूप आर्त्तध्यान कहते हैं। जैसे-रोग मिटने की चिन्ता करना।

प्रश्न--निदानरूप त्रात्तीध्यान किसको कहते हैं ?

उत्तर—इन्द्रिय जनित सुबक्षि बांछा करनी हैं सीको निदानरूप आर्त्तध्यान कहते हैं। जैसे-में राजी, महाराजा बन जाऊँ, मेरे पुत्र हो जावे, सुसको धन मिलजावे आदि की वांछा का नाम निदान है।

प्रश्न-रौद्र ध्यान किसको कहते हैं ?

उत्तर—-रोंद्र ध्यान के चार प्रकार हैं। (१) हिंसा-नन्दी, (२) असत्यानन्दी, (३) चौर्यानन्दी, (४) परि-ग्रहानन्दी।

प्रश्न--हिंसानन्दी किसको कहते हैं?

उत्तर--गाय, भेंस, वकरी, मुर्गा, मछली, खटमल, विच्छू आदि जीवों को मारने में आनन्द मानना । जैसे मुर्गे को मैंने कैसा मारा, यह सोचकर आनन्द मानना।

प्रश्न--श्रसत्यानन्दी रौद्रध्यान किसको कहते हैं ? उत्तर---भूंठ बोलकर श्रानन्द मानना । जैसे-कैसी

भू ठी गवाही दी । आदि ।

प्रश्न--चौर्यानन्दी रौद्रध्यान किसको कहते हैं ?

उत्तर--चोरी करके आनन्द मानना । कैसी इन्कम टेक्स की चोरी की कि कोई पकड़ न सका ।

प्रश्न--परिग्रहानन्दी रोद्रध्यान किसको कहते हैं ?

उत्तर--परिग्रह में आनन्द मानना । मेरा कैसा अच्छा मकान है, आदि । प्रश्न--हिंसा का उपकरण क्या है ?

उत्तर—ऐसा वम्य वनाऊँ जिससे लाखों त्रादमी मर जावें, ऐसी मशीन वनाऊँ जिससे लाखों मछलियां पऋड़ी जावे, ऐसी तलवार वनाऊँ जिससे मारने से तुरन्त वात होजावे । ऐसी कटार वनाऊँ कि कलेजा तुरन्त चीर डाले। यह सब हिंसा के उपकरण भाव हैं ।

प्रश्न--मिथ्यात्व किसको कहते हुँ ?

उत्तर—श्रद्धा गुण की विकारी अवस्था का नाम मिथ्यात्व है। जैसा पदार्थ का स्वरूप है ऐसा न मानकर उत्तटा मानने को मिथ्यात्व कहते हैं।

प्रश्न-मिथ्यात्व के भाव कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर—मिथ्यात्व के भाव असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, तो भी उनको ५ भावों में गर्भित किया गया है— (१) एकान्त मिथ्यात्व, (२) अज्ञान मिथ्यात्व, (३) विपरीत मिथ्यात्व, (४) वैनयिक मिथ्यात्व, (५) संशय मिथ्यात्व।

प्रश्न-एकान्त मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—पदार्थ अनेकान्तिक अर्थात् अनन्त धर्मी होते हुयें भी उनमें से एक ही धर्म के मानने को एकान्त मिध्यात्व कहते हैं। जैसे-पदार्थ सत्य ही है, पदार्थ असत्य ही है, पदार्थ नित्य ही है, पदार्थ एक ही है, पदार्थ अनेक ही हैं। ऐसी एकान्त मान्यताका नाम एकान्त मिथ्यात्व है।

प्रश्न-- अज्ञान मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?
उत्तर-- जीव आदि पदार्थ हैं ही नहीं, ऐसी मान्यता
वाले जीव को अज्ञान मिथ्यात्ववादी कहते हैं।

प्रश्न-विपरीत मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र से ही मोच होता है एवं हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह करते मोच होता है, सिक्क करते २ मोच होता है ऐसी मान्यता को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं।

प्रश्न--वैनयिक मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—सन की निनय करने से मोच मिलता हैं। अथीत सुदेन, कुदेन, सुगुरु, कुगुरु, आदि सन समान हैं अतः सनकी निनय करना अपना धर्म है, जितनी पत्थर की मृतियां हैं ने सन देन हैं, शिखरजीका कङ्कररपूज्य है, पद से निपरीत निनय करना ने सन भान नैनयिक मिथ्यात्न के हैं।

प्रश्न—संशय मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?
उत्तर—मोद्य है या नहीं ? स्वर्ग है या नहीं ? नर्क
है या नहीं ? आदि वातों में संशय करने को संशय
मिथ्यात्व कहते हैं।

प्रश्न-मिथ्यात्व के श्रीर कोई भेद हैं क्या ?

उत्तर—मिथ्यात्वके पांच मेद और हैं—(१) पुष्प में धर्म मानना, (२) कर्म के उदय में जो अवस्था मिले उसे अपनी मानना, (३) में पर जीव को मार या जिला सकता हूँ या सुख दु:ख दे सकता हूँ, (४) देव गुरु आदि मेरा कल्पाण कर सकते हैं, (४) पर पदार्थ में इप्ट-अनिष्ट की कल्पना करना।

प्रश्न-कपाय किसको कहते हैं?

उत्तर--- आत्मा में एक चारित्र नामका गुण है, उसकी विकारी अवस्था का नाम कपाय है।

प्रश्न--क्रपाय के भाव कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर--कपाय के भाव असंख्यात लोक प्रमाण हैं तो भी उनको १३ भावों में गर्भित किया गया है-(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) हास्य, (६) रति, (७) अरति, (८) भय, (६) शोक, (१०) जुगुप्सा, (११) स्त्रीवेद, (१२) पुरुषवेद, (१३) नपु सकवेद।

प्रश्न---क्रपाय के त्रीर भी भेद हैं क्या ?

उत्तर—कपाय के चार भेद और हैं। (१) अन-न्तानुबन्धी, (२) अप्रत्याख्यान, (३) प्रत्याख्यान, (४) संज्वलन। प्रश्न--अनन्तानुबन्धी कपाय किसको कहते हैं ?

उत्तर—पांचों इन्द्रियों के विषयों में सुख है परन्तु मेरी आत्मा में सुख नहीं है, ऐसी मान्यता ( सम्यक्त्व धारण न कर सकने ) को अनन्तानुबन्धीकषाय कहते हैं।

प्रश्न--अनन्तानुबन्धी लोभ किसको कहते हैं ?

उत्तर—लोकं में अनन्त पदार्थ हैं, जिस जोवने एक पदार्थ में सुख की कल्पना की उसने अव्यक्त रूप से अनन्त पदार्थों में सुख की कल्पना करली, अतः ऐसी कपाय का नाम अनन्तानुबन्धी लोभ हैं।

प्रश्न--अनन्तानुबन्धी क्रोध किसको कहते हैं ?

उत्तर—लोक में पदार्थ अनन्त हैं, तो भी उन पदार्थों में से एक पदार्थ में जिसने दृःख की कल्पना की है उसने अप्रत्यचरूप से अनन्त पदार्थों में दुःख की कल्पना करली, ऐसी कपाय को अनन्तानुबन्धी क्रोध कहते हैं।

प्रश्न--श्रप्रत्याख्यान कपाय किसको कहते हैं ?

उत्तर—पर पदार्थ सुख-दुःख के कारण नहीं हैं परन्तु दुख का कारण मेरा राग आदि भाव हैं और सुख का कारण बीतराग भाव है, ऐसी श्रद्धा होते हुवे भी रागादि नहीं छोड़ सकता है अर्थात् एक देश चारित्र का पालन नहीं कर सकता है, ऐसी कपाय का नाम अप्रत्याख्यान कपाय है। प्रश्न-- अप्रत्याख्यान कपाय किस गुणस्थान में होती है ?

उत्तर—यह चौथे गुणस्थान में होती है । चौथे गुणस्थान वाले जीव को अवती-सम्पर्टिषाचिक आवक कहते हैं।

प्रश्न-प्रत्याख्यान कपाय किसकों कहते हैं ?

उत्तर--त्रस की हिंसा का राग छूट जावे परन्तु स्थावर की हिंसा का राग न छूटे अर्थात् सकल संयम होने न देवे ऐसी क्याय की नाम प्रत्याख्यान क्याय है।

प्रश्न--प्रत्याख्यान कपाय किस गुणस्थानमें होतीहें ?

उत्तर—प्रत्याख्यान कपाय पंचम गुगास्थान में होती है जिसको व्रती-श्रावक कहा जाता है। श्रावक के स्यारह दर्जे हैं जिनको प्रतिमा कहते हैं।

प्रश्न-संज्वलन कपाय किसको कहते हैं ?

उत्तर—त्रस तथा स्थावर की हिंसा का राग छूट जावे अर्थात् सकल-संयम हो जावे परन्तु वीतराग भाव न होने देवे ऐसी कपाय का नाम संज्वलन कपाय है।

यश-यह कपाय किस गुणस्थान में होती है ?

उत्तर—यह क्याय छठे गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान के अन्त तक रहती है। इस कपाय वाले जीवकों ग्रुनि महाराज कहा जाता है ? THE STREET STREET

प्रश्न-लेश्या किसे कहते हैं ?

प्रश्न-लश्या किस कहते हैं ? उत्तर--आत्मा में अनन्त गुण हैं, उनमें एक क्रिया नाम का गुण है उस गुण की विकारी अवस्था का नाम लेश्या है। लेश्या प्रवृत्ति का अर्थात् गमनागमन का नाम है।

प्रश्न — लेश्या कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर--लेश्या छहः प्रकार की होती है। (१) कृष्ण लेश्या, (२) नील लेश्यां, (३) कापीत लेश्या (४) पीत लेश्या, (५) पद्म लेश्या, (६) शुक्लं लेश्या ।

प्रश्न--इन छहः लेश्यात्रों में त्रशुभ लेश्या कौनसी हैं ? उत्तर--कृष्ण, नील और कापीत लैश्या की अशुभ लेश्या कहते हैं।

प्रश्न--लेश्या दु:खदायक है या नहीं ?

उत्तर--लेरया दुःखदायक नहीं, परन्तु मोह कपाय दुखदायक है। केवली परमात्मा के मोह कपाय नहीं है, अनन्त सुख होते हुए भी वहां प्रवृत्ति रूप परम शुक्ल लेश्या है। लेश्या न होती तो भगवान विहार नहीं करते । इससे सिद्ध हुवा कि लेश्या दुःखदायक नहीं है ।

प्रश्न--जड़ पाप किसका नाम है ?

उत्तर-- आठ कर्म में जो पाप प्रकृतियाँ हैं उनीका नाम जड़ पाप है जैसे-ज्ञानावरण की पांच प्रकृति, दर्शना- वरण की नौ प्रकृति, मोहनीय की अद्वाईस, अन्तराय की पांच मिलकर चातिकर्म की सैंतालीस, असाता वेदनी १, नीच गोत्र १, नरक आयु १, नरक गति १, नरक गत्यानुपूर्वी १, तिर्यश्चमित १, तिर्यश्चमत्यानुपूर्वी १, जाति में से आदि की ४, संस्थान अन्त के ४, संहनन अन्त के ४, स्पर्शादिक बीस, उपवात १, अप्रशस्तविहायो गति १, स्थावर १, सच्म १, अपर्याप्ति १, अनादेय१, अपराःकीर्ति १, अशुभ १, दुर्मेग १, दुःस्वर १, अस्थिर १, और साधारण १, मिलकर एक सौ कर्म प्रकृति का नाम जड़ पाप है।

प्रश्न--वन्ध तन्त्र किसकी कहते हैं ?

उत्तर — बन्ध तत्व दो प्रकार के हैं –(१) चेतनबन्ध, (२) जड़ बन्ध।

प्रश्न - चेत्नवन्ध किसको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा में अनन्त गुण हैं उसमें से तीन गुण की विकारी अवस्था का नाम चेतन वन्ध हैं— (१) अद्धा गुण की विकारी अवस्था का नाम मिण्यात्व, (२) चारित्र गुण की विकारी अवस्था का नाम कपाय, (३) और किया गुण की विकारी अवस्थाका नाम लेश्या।

प्रश्न — जड़ बन्ध किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो कार्माण वर्गणा आश्रव में आत्मा के नजदीक आई थी उस वर्गणा की कर्म अवस्था वनकर आत्मा के प्रदेश के साथ एक चेत्र में काल की मर्यादा लेकर बन्धन में रहना है उसीका नाम जड़बन्ध है।

प्रश्न--जड़ बन्ध कितने प्रकार का है ?

उत्तर—जड़ बन्ध चार प्रकार का है— (१) प्रदेश बन्ध, (२) प्रकृति बन्ध, (३) स्थिति बन्ध और (४) अनु-भाग बन्ध ।

प्रश्न--प्रदेश बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर--कार्माण वर्गणात्रों का जत्था रूप होजाना सो प्रदेशवन्ध है।

प्रश्न- प्रकृति-बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—कार्माण वर्गणात्रों की आठ कर्म तथा उनकी एक सौ अडतालीस प्रकृतिरूप अवस्था हो जाना उसी का नाम प्रकृति-वन्ध है।

प्रश्न--स्थिति-वन्ध किसको कहते हैं ?

उत्तर--आत्मा के प्रदेशों के साथ में कर्म प्रकृतियों का जितने काल तक एक चेत्र में बन्धन रूप रहना उसीका नाम स्थिति बन्ध है।

 रस शक्ति का नाम अनुभाग बन्ध है।

शंका--इन चारों वन्धो का एक लौकिक दृष्टान्त दीजिये।

समाधान—जैसे एक लड़ है, उसमें लड़ू का जो बज़न है वह तो प्रदेश बन्ध है, लड़ू में जो आटा है उस आटे की प्रकृति टएडी है, गरम है, वायुकरण है या वायु हरण है, वह प्रकृति बन्ध है । वह लड़ू कितना दिन रहेगा उसी का नाम स्थिति बन्ध है और लड़ूं में कितना मीठा है उसी का नाम श्रनुभाग बन्ध है।

प्रश्न—संवर तन्त्र किसको कहते हैं ? उत्तर—संवर तत्त्र दो प्रकार का है (१) चेतनसंवर (२) जड़ संवर ।

प्रश्न-चेतन संबर किसको कहते हैं ?

उत्तर—वन्ध के कारण का श्रभाव होना, उसीका नाम चेतन संवर हैं जैसे-श्रद्धा गुण, चारित्रगुण, तथा किया गुण की शुद्ध श्रवस्था का नाम चेतन संवर है।

प्रश्न--श्रद्वागुण की शुद्ध अवस्था किसको कहते हैं?

उत्तर-अद्वागुण की जो मिथ्यादर्शन रूप अवस्था थी वह वदलकर सम्यग्दर्शन रूप अवस्था होना वह अद्धा गुणकी शुद्ध अवस्था है। प्रश्न-सम्यण्दर्शन में किस प्रकार की श्रद्धा होती है ?

उत्तर—पुराय से धर्म कभी नहीं होता, कमें के उदय में जो जो अवस्था होती है वह मेरी नहीं है, वह अजीवतन्त्र की है, में जीव तन्त्र हूं, में किसी को मार सकता नहीं हूँ, बचा सकता नहीं हूँ, सुख दुख दे सकता नहीं हूँ एवं सुक्तकों कोई मारने या बचाने वाला है ही नहीं, सुख दुख दे सकता नहीं, देव सुक्त मेरा कल्याण नहीं कर सकता, संसार के कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ऐसी श्रद्धा सम्यण्हिं को रहती है। यथार्थ में यह सम्यण्ड्रीन नहीं है बल्कि सम्यण्ड्रान है।

प्रश्न--सम्यग्दर्शन किसको कहते हैं ?

उत्तर—मैं मात्र जीव तत्त्व हूँ, इस जीव तन्त्व के अनुभव का नाम सम्यग्दर्शन है।

प्रश्न--प्रथम किसका संवर होता है ?

उत्तर—प्रथम मिथ्यात्व का संवर होता है बाद में कपाय का संवर होता है और अन्त में लेश्या का संवर होता है।

. प्रश्न--कपाय का संवर कैसे होता है ?

उत्तर--अनन्तानुबन्धी का अभाव प्रथम संवर, अप्रत्याख्यान का अभाव दूसरा संवर, प्रत्याख्यान का



श्रभाव तीसरा संवर, संज्वलन का श्रभाव चौथा संवर।

प्रथ्न-- अनन्तानुबन्धी का अभाव किसकी कहते हैं? उत्तर-- संसार के कोई पदार्थ इप अनिष्ट नहीं हैं अनिष्ट रागादिक भाव है, इप्ट बीतराग भाव है ऐसी प्रतीति होते हुए भी रागादिक छोड़ न सके ऐसे आचरण का नाम अनन्तानुबन्धी का संबर है।

प्रश्न-- अप्रत्याख्यान का संवर कैसे होता है ?

उत्तर--त्रस की हिंसा का राग छूट जावे, अभन्न पदार्थ खाने का राग छूट जावे, रात्रि में चारों आहार खाने का राग छूट जावे परन्तु स्थावर की हिंसा का राग न छूटे ऐसी अवस्था का नाम अप्रत्याख्यान का संवर है।

प्रश्न-प्रत्याख्यान का संवर किसे कहते हैं?

उत्तर—न्त्रस तथा स्थावर की हिंसा का राग छूट जावे, सम्पूर्ण परिग्रह छूट जावे जिस कारण से वाह्य में यथाजात रूप अवस्था हो अर्थात् नन्नता एवं विकार रहित हो जिसको सकल संयम कहते हैं, परन्तु प्रशस्तराग न छूटे ऐसी अवस्था का नाम प्रत्याख्यान का संवर है।

प्रश्न-संज्वलन का संवर किसको कहते हैं ?

उत्तर—सम्पूर्ण कपाय के अभाव का नाम अर्थात् वीतराग दशा का नाम संन्वलन का संवर है। ऐसी अवस्था आत्मा की ग्यारहनें, बारहवें गुण स्थान के पहले समय में हो जाती है।

प्रश्न-लेश्या का संवर किसे कहते हैं ?

उत्तर—प्रवृति अर्थात् गमनागमन मन्द होकर आत्मा की निष्क्रिय अवस्था का नाम लेश्या का संवर है। लेश्या का संवर हुए बाद आँख की पलक मारने मात्र के काल में आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न-जड़ संबर किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्म की १४ = प्रकृतियों में से १२० प्रकृ तियों को बन्धन योग माना गया है, उन १२०प्रकृतियों का ऋंश ऋंश में बन्धन छुट जाना उसी का नाम जड़ संबर है।

प्रश्न-मिथ्यात्वका संवर होने से कितनी प्रकृति का बन्ध रुक जाता है ?

उत्तर—मिथ्यात्व का संवर होने ले १६ प्रकृतियों का वन्ध रुक जाता है।

· प्रक्ष—वे १६ प्रकृतियाँ कौन-कौन हैं ?

उत्तर--(१) मिथ्यात्व, (२) हुएडक संस्थान, (३) नपुंसक वेद, (४) नरकगति, (५) नरक गत्यानुपूर्वी, (६) नरक आयु (७) असंप्राप्तासृपाटिक संहनन, (८) एकेन्द्रिय जाति, (६) दो इन्द्रिय जाति, (१०) त्रिइन्ट्रिय जाति, (११) चौइन्ट्रिय जाति,

(१२) स्थावर, (१३) त्राताप, (१४) सूच्म,

(१५) व्यपर्यास, (१६) साधारण ।

प्रश्न-- अनन्तानुबन्धी के अभाव से कितनी प्रकृति . का बन्ध रुक जाता है ?

उत्तर--पचीस प्रकृति का वन्थ स्क जाता है। प्रश्न-- अप्रत्याख्यान के अभाग से कितनी प्रकृतिका बन्ध रुक जाता है ?

उत्तर--दस ग्रकृति का वन्ध रुक जाता है। प्रश्न-प्रत्याख्यान के स्थान से कितनी प्रकृति का

यन्य रुक जाता है ? उत्तर-चार प्रकृति का बन्ध रुक जाता है।

प्रश्न-प्रमाद के अभाव से कितनी प्रकृति का बन्ध मय जाता है ?

उत्तर-छह प्रकृतिका बन्ध रुक जाता है।

प्रश्न-संज्वलन के यमात्र से कितनी प्रकृति का, गन्य रुक जाता है ?

्उत्तर—अष्टावन प्रकृति का वन्ध रुक जाता है । प्रश्न-- लेश्या के अभाव से कितनी प्रकृति का वन्ध

रुक जाता। है ?

उत्तर—एक प्रकृति का बन्ध एक जाता है । इसी

ΧX

प्रकार १२० प्रकृति का वन्ध रुक जाने से आहुका का लघुकाल में मोच हो जाता है।

प्रश्न—कर्म प्रकृति १४० हैं और बन्ध के कारण १२० प्रकृति कही तब २० प्रकृति की क्या हो ?

उत्तर—स्वर्शादिक २० प्रकृति का जगह चार प्रकृति का ग्रहण किया गया है जिस कारण १६ प्रकृति कम हो गई तथा पांच वन्धन तथा पांच संघात प्रकृति का ग्रहण पांचों शरीर में समावेश करने से दस प्रकृति का यह वन्ध कम हुआ और दर्शन सोहनीय की सम्यर्गमध्यात्व तथा सम्पक्षप्रकृति मिध्यात्व ये दो प्रकृति का बन्ध नहीं पड़ता है, इस प्रकार १६+१०+२ मिलकर २० प्रकृति का बन्ध में गिनती नहीं किया गया है।

प्रश्न--निर्जरा तत्त्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—निर्जरा दो प्रकार की है (१) चेतन निर्जरा, (२) जड़ निर्जरा ।

प्रश्न-चेतन निर्जरा किसे कहते हैं?

उत्तर—मिथ्यात्व का संवर हुए वाद में अंश अंश में इच्छाओं का नाश करना उसीका नाम वेतन निर्जरा है।

प्रश्न—मिथ्यादृष्टि जीव के चेतन निर्जरा होती है या नहीं ?



उत्तर—मिथ्यादृष्टि जीवने मिथ्यात्वभाव का संवर नहीं किया है जिस कारण से उसको चेतन निर्जरा होती नहीं है।

प्रश्न—मिथ्याद्यां जीव श्रंश श्रंश में इच्छा का नाश तो करता है, तब भी उसकी चेतन निर्जरा क्यों न होवे ?

उत्तर—यथार्थ में मिश्यादृष्टि जीव इच्छायों का नाश नहीं कर सकता है परन्तु इच्छायों को दवा देता है जिस कारण उसको पुण्य वन्ध पड़ता है।

प्रश्न—चेतन निर्जरा आत्मा के किस गुण की अवस्था का नाम है और वह कौनसी अवस्था है।

उत्तर—चेतन निर्जरा खात्मा के चारित्रगुण की खंश खंश में शुद्धता का नाम है वह उपादेय तत्व है।

प्ररन--जड-निर्जरा किसे कहते हैं ?

उत्तर—— आत्मा के प्रदेश के साथ में एक चेत्र के बन्धन में जो कर्म है उस कर्म का अंश २ में आत्मा के प्रदेश से अलग हो जाना उसी का नाम जड़ निर्जरा है।

प्रश्न--ज़ड़ निर्जरा कितने प्रकार की है ?

ं उत्तर—जड़ निर्जरा दो प्रकार की है (१) सविपाक निर्जरा (२) अविपाक निर्जरा ।

प्रश्न--सवियाक निर्जरा किसे कहते हैं ?

प्रश्न-कर्म का स्थिति पूरी होने से फल देकर श्रात्मा के प्रदेश से श्रलग हो जाना उसी का नाम सिवपाक निर्जरा है।

प्रश्न--सविपाक निर्जरा आत्मा के पांच भावों में से कौन से भाव में होती है ?

उत्तर—सिवपाक निर्जरा श्रीदियक भाव में होती है श्रिशीत कर्म का उदय सो कारण है श्रीर तद्रूप श्रात्मा की श्रवस्था होना उसी का नाम श्रीदियक भाव है। समय समय में कर्मका फल देकर श्रलग हो जाना वे सिवपाक निर्जरा है। यह सब संसारी जीवों के समम २ होती है।

प्रश्न---- अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो कर्म की स्थिति का काल पूरा हुए पहले श्रात्मा के विशुद्ध परिणाम द्वारा आत्मा के प्रदेश से कर्म को अंश २ में अलग कर देना उसीका नाम अविपाक निर्जरा है।

प्रश्न—श्रविपाक निर्जरा किस भाव से होती हैं ? उत्तर—श्रविपाक निर्जरा त्तयोपशिमक भाव से होती है श्रर्थात् श्रात्माका भाव कारण है श्रीर जो कर्मसत्ता में थे उन्हे काल की मर्यादा के पहले श्रलग कर देना वो कार्य है। प्रश्न—च्योपणम भाग को और कोई भाग से

उत्तर—त्योपशम भाव चारित्रगुण की अशुद्ध पुकारा जाता है ? ग्रवस्था का नाम है। च्योपण्म भाव की भाव-उदीरणा कही जाती है। भात उदीरणा में भाव प्रधान है कर्म गोण है। श्रीद्यिक भाव में कर्म प्रधान है और भाव

प्रश्न—सविपाक तथा अविपाक निर्जरा किस जीव गोंग है। को होती है ?

उत्तर-यह दोनों निर्जरा सम्यग्दृष्टि को तथा मिध्यादृष्टि को होती हैं परन्तु भाव निर्जरा मिथ्यादृष्टि

को कभी नहीं होवे।

प्रश्न—मोच तत्व किसको कहते हैं ? उत्तर—मोज् तत्व दो प्रकार के हैं-(१)चेतन मोज

(२) जड़ मोच।

प्रश्न—चेतन मोत्त किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा के सम्पूर्ण गुणों की शुद्धता हो जाने

को चेतन मोच कहते हैं।

प्रश्न—प्रधानपने किस २ गुगा की शुद्ध अवस्था

उत्तर—(१) ज्ञानगुण, (२) दर्शनगुण, (३) श्रद हो जाती हैं?

गुण, (४) चारित्र गुण, (५) वीर्यगुण, (६) सुखगुण, (७) योग गुण, (८) क्रियागुण, (६) अव्यावाध गुण, (१०) अवगाहना गुण, (११) अगुरुलघुत्व गुण, (१२) शुच्यत्व गुण।

प्रश्न—ज्ञान गुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ? उत्तर—केवलज्ञान का नाम ज्ञान गुण की शुद्ध अवस्था है ।

प्रश्न—दर्शन गुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ? उत्तर—केवलदर्शन का नाम दर्शनगुण की शुद्ध अवस्था है।

प्रश्न--अद्धागुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ? उत्तर---चायिक सम्यग्दर्शन होना श्रद्धागुण की शुद्ध अवस्था है।

प्रश्न चारित्रगुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ? उत्तर निराकुल दशा अर्थात् यथाख्यात चारित्र को चारित्रगुण की शुद्ध अवस्था कहते हैं।

प्रश्न-वीर्यगुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ? उत्तर-अनन्त आतिमक वीर्य का नाम वीर्यगुण की शुद्ध अवस्था है।

प्रश्न-योग गुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ?

उत्तर—निष्कम्प अवस्था का नाम योगगुण की शुद्ध अवस्था है।

प्रश्न-सुख गुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं?

उत्तर—ग्रनन्त सुख का नाम सुखगुण की शुंद्ध ग्रायस्था है, जिस सुख को ग्रानन्तज्ञान प्यनन्तद्र्शन भोग सकता है परन्तु चयोपशम ज्ञानादि भोग नहीं सकता।

प्रश्न-क्रिया गुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं?

उत्तर—ग्रात्मा की निष्क्रियत्व अवस्था अर्थात् गमनरहित अवस्था का नाम कियागुण की शुद्ध श्रवस्था है।

प्रश्न—ग्रव्यावाध गुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ?

उत्तर-वेदनीय कर्म के अभाव से अव्यावाध गुण की शुद्ध अवस्था होती है।

प्रश्न--श्रवगाहन गुण की शुद्ध श्रवस्था किसे कहते हैं?

उत्तर—नाम कर्म के अभाव से अवगाहन गुण की शुद्ध अवस्था होती है।

प्रश्न—अगुरुलघुत्व गुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ?

उत्तर-गोत्रकर्म के अभाव से अगुरुलघुत्व गुणकी शुद्ध अवस्था होती है।

प्रश्न—स्र्च्मत्व गुण की शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं ? उत्तर—आयु कर्म के अभाव से स्च्मत्व गुण की शुद्ध अवस्था होती है ।

प्रश्न-जड़-मीच किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो कार्माणवर्गणा की कर्मरूप अवस्था आत्मा के प्रदेश के साथ में एक चेत्र में वन्धनरूप थी उस कर्म का आत्मा के प्रदेश से अत्यन्त अभाव होकर उसकी कर्म अवस्था मिटकर अन्य अवस्था हो जाना उसी का नाम जड़ मोच है।

प्रश्न--नौ तन्त्रों में ज्ञेय तन्त्र कितना है ?

उत्तर—जीव तथा अजीव तन्त्र में दोनों ज्ञेय तन्त्र हैं। क्योंकि इसमें आत्मा कुछ परिवर्त्तन कर सकता नहीं।

प्रश्न--नौ तत्त्रों में हेय तत्त्व कितने हैं ?

उत्तर—नौ तत्वों में चार तत्त्व हेय हैं। (१) आश्रव तत्त्व (२) पुष्य तत्त्व, (३) पाप तत्त्व, (४) वन्धतत्त्व। ये चारों चेतन तत्त्व छोड़ने लायक हैं कारण ये चारों दुख रूप है दुख का कारण है।

प्रश्न--नौ तत्त्वों में उपादेय तत्त्व कितने हैं ?

उत्तर—नौ तन्त्रों में उपादेय तन्त्र तीन हैं। (१) संवर तन्त्र, (२) निर्जरा तन्त्र, (३) मोज्ञतन्त्र। ये तीनों चेतन तन्त्र उपादेय हैं, कारण ये सुखरूप हैं सुख का कारण हैं।

इति जिनसिद्धान्त शास्त्र मध्ये छ द्रव्य तथा नौ तत्त्व सामान्य अधिकार समाप्त

## ॥ पुद्गल द्रव्य कर्म आधिकार ॥

प्रश्न—जीव के कितने भेद हैं ?

उत्तर--जीव द्रव्य के दो भेद हैं। (१) संसारी जीव, (२) मुक्त जीव।

प्रश्न—संसारी जीव किसको कहते हैं ?

उत्तर—कर्म-सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं।

प्रश्न—मुक्त जीव किसको कहते हैं ?

उत्तर—कर्म-रहित जीव को मुक्त जीव कहते हैं।

प्रश्न—कर्म किसको कहते हैं ?

प्रश्न-जीव के मोहादिक के परिणामों के निमित्त से जो कामीण वर्गणा कर्म रूप अवस्था धारण कर जीव के प्रदेश के साथ एक चेत्र में वन्धन रूप रहती है उसी। को द्रव्य कर्म कहते हैं।

प्रश्न--द्रव्यकमें कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर—द्रव्यकर्म आठ प्रकार के हैं—(१) ज्ञाना-वरण, (२) दर्शनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोह-नीय, (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र, (८) आंतराय।

प्रश्न--ज्ञानावरण कर्म किसकी कहते हैं ?

उत्तर—जो श्रात्मा के ज्ञान का विकास न होने देवे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं ।

प्रश्न--ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं ?

उत्तर—ज्ञानावरण कर्म के पांच भेद हैं—(१) मित-ज्ञानावरण, (२) श्रुतज्ञानावरण, (३) श्रवधिज्ञाना-वरण, (४) मनःपर्ययज्ञान।वरण, (५) केवल-ज्ञानावरण।

प्रश्न--दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--ग्रात्मा के दर्शन चेतना का विकास न होने देवे उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं।

प्रश्न--दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दर्शनावरण कर्म के नौ भेद हैं-(१) चत्तु-दर्शनावरण, (२) अचत्तुदर्शनावरण, (३) अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, (४) निद्रा, (६) निद्रा-निद्रा (७) प्रचला, (८) प्रचला-प्रचला, (६) स्त्यानगृद्धि ।

प्रश्न—ये नौ प्रकृति क्या दर्शन के विकास की रोकती हैं ?

उत्तर—इन नौ प्रकृतियों में से प्रथम की चार प्रकृति दर्शन चेतना के विकास की रोकती हैं और पांच निद्रा की प्रकृतियाँ जो दर्शन चेतना प्रगट हुई है उसकी रोकती हैं।

शङ्का--पांच निद्रा की प्रकृतियों की प्रथम ज्ञानाव-रणकर्म में गिनती करने में क्या वाधा थी ?

समाधान—ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होता है, जिसने दर्शन चेतना को रोक दिया वहां ज्ञान चेतना तो स्वयं रुक जाती है। जिस कारण पांच निद्रा की प्रकृतियाँ दर्शनावरण कर्म में गिनी जाती हैं।

प्रश्न—वेदनीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो वाह्य में इए-अनिष्ट सामग्री को मिला देवे और यदि मोह हो तो उस सामग्री में सुख दुःख का वेदन करावे उस कर्म का नाम वेदनीय कर्म है।

प्रश्न--वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं ?

उत्तर-वेदनीय कर्म के दो भेद हैं-(१) साता वेदनीय, (२) ऋसाता वेदनीय। प्रश्न--मोहनीय कर्म किसे कहते हैं ? उत्तर-- जो आत्माके श्रद्धा व चारित्र गुणका विकास न होने देवे उस कर्म का नाम मोहनीय कर्म है। प्रश्न--मोहनीय कर्म में कितने भेद हैं ? उत्तर--मोहनीय कर्म के दो भेद हैं-(१) दर्शन, मोहनीय, (२) चारित्रमोहनीय। प्रश्न--दर्शनमोहनीय कर्म किसे कहते हैं ? उत्तर--जो त्रात्मा को सम्यक्श्रद्धा होने में वाधा डाले उस कर्म को दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। प्रश्न--दर्शनमोहनीय कर्म के कितने भेद हैं ? उत्तर-दर्शनमोहनीय कर्म के तीन भेद हैं-ं (१) मिथ्यात्व, ( २ ) सम्यग्त्वमिथ्यात्व, (३) सम्यक्त्व प्रकृति । प्रश्न--मिथ्यात्व किसे कहते हैं ? उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव के अतत्व श्रद्धान हो, उस कर्म को मिथ्यात्व कहते हैं।

प्रश्न-सम्यक् मिथ्यात्व किसे कहते हैं ? उत्तर-जिस कर्म के उदय से मिले हुए परिणाम हों, जिनको न तो सम्यक्कष्प कह सकते हैं न मिथ्यात्व- रूप कह सकते हैं, उस कर्म को सम्यन्मिश्यात्व कहते हैं।

प्रश्न—सम्यक्षप्रकृति किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से सम्यक्श्रद्धा में अबुद्धिपूर्वक दोप उत्पन्न हों, ऐसे कर्म को सम्यक्-प्रकृति कहते हैं।

प्रश्न—चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो ब्यात्मा के चारित्र गुण को घात करे, उस कर्म को चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं ?

प्रक्ष--चारित्र मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं?

उत्तर--चारित्र मोहनीय कर्म के दो भेद हैं--(१) कपाय, (२) नोकपाय।

प्रश्न-कपाय के कितने भेद हैं ?

उत्तर—कपाय के १६ भेद हैं—(१) अनन्तानुबन्धी चार, (२) अप्रत्याख्यानावरण चार, (३) प्रत्याख्याना-वरण चार और (४) सज्वलन चार । इन सब के क्रोध, मान, माया, लोभ का भेद करने से १६ कपाय होती हैं।

प्रश्न-नोक्रयाय के कितने भेद हैं ?

उत्तर— नो कपाय के नौ भेद हैं-(१) हास्य,(२) रति, (२) अरति,(४) शोक, (५) भय, (६) जुगुप्सा, (७) स्त्रीवेद, (६) पुरुपवेद, (६) नपु सकवेद। A MARARY)

प्रश्न—ग्रनन्तानुबन्धी कर्म किसे किसे कि हैं। उत्तर—पर—पदार्थ में सुख मनावे परन्तु निज ग्रात्मा में सुख नहीं है ऐसी मान्यता जो करावे उस कर्मका नाम ग्रमन्तानुबन्धी कर्म है।

प्रश्न-- अप्रत्याच्यानकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—संसार का कोई पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण मात्र रागादिक भाव है, सुख का कारण वीतराग भाव है तो भी रागादिक न छोड़ने देवे अर्थात् देशसंयम धारण न करने देवे ऐसे कर्म का नाम अप्रत्याख्यान कर्म है।

प्रश्न-प्रत्याख्यान कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर— जो कर्म आत्मा में सकल चारित्र न होने देवे उसका नाम प्रत्याख्यानकर्म है अर्थात् त्रस की हिंसा का राग छूट जावे परन्तु स्थावर की हिंसा का राग न छोड सके ऐसे कर्मका नाम प्रत्याख्यान कर्म है।

प्रश्न--संज्वलनकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर— जो कर्म यथाख्यात चारित्र होने न देवे ऐसे कर्म का नाम संज्वलन कर्म है द्यर्थीत् जो कर्म सकल संयम होने देवे परन्तु वीतराग भाव होने न देवे ऐसे कर्म का नाम संज्वलनकर्म है।



प्रश्न-- ग्रायुकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जो कर्म आत्मा को नारक, तिर्यश्च, मनुष्य और देव के शरीर में रोक रक्खे, उस कर्म का नाम आयुकर्म है।

प्रश्न-- आयुकर्म के कितने मेद हैं ?

उत्तर—ग्रायुकर्म के चार भेद हैं-(१) नरकायु, (२) तिर्यंचायु, (३) मनुष्यायु, (४) देवायु।

प्रश्न-नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जो कर्म जीव को नाना शरीर धारण करावे उसका नाम नामकर्म है।

प्रश्न-नामकर्म के कितने भेद हैं ?

उत्तर--नामकर्म के ४२ भेद हैं-(१) गित चार:-[१-नरक, २-तिर्यंच, ३-मनुष्य, ४-देव] (२) जाति पांच:-[एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय,](३) शरी र पांच-[१ औदारिक, २ वैक्रियिक, ३ आहारक, ४ तेजस, ५ कामीण] (४) अंगोपांगतीन [१ औदारिक, २ वैक्रियिक, ३ आहारक] (५) निर्माण, (६) वंधन पांच [१ औदारिक २ वैक्रियिक ३ आहारक, ४ तेजस, ५ कामीण] (७)संघातपाँच, [१ औदारिक, २ वैक्रियिक, ३ आहारक, ४ तेजस, ५ कामीण]

( ८ ) संस्थान छह [ १ समचतुरस्न, २ न्यग्रोधपरि-मंडल ३ स्वाति, ४ कुव्जक, ५ वामन, ६ हुएडक,](६)संह-नन छह [१ वज्रर्षभनाराच, २ वज्रनाराच ३ नाराच, ४ अद्ध नाराच ५ कीलक, ६ असंप्राप्तासृपाटिक,](१०)स्पर्श त्राठ:- [१ कठोर, २ कोमल ३ हलका, ४ भारी ५ स्निग्ध, ६ रुच, ७ शीत, ८ उप्रा,] (११) रसपांच [१ तिक्न, २ कडुवा, ३ खट्टा, ४ मीठा, ५ कसायला]( १२ )गंध दो सुगन्ध, २ दुर्गंध, (१३) वर्ण पांच [ १ काला २ नीला २लाल, ४ पीला, ५ रवेत] (१४) त्रानुपूर्वी चार [१ नरक २ तिर्यंच, ३ मनुष्य, ४ देवगत्यानुपूर्वी,] (१५) अगुरुलघु (१६) उपघात (१७) परघात (१८) त्राताप (१६) उद्योग (२०) उच्छ्वास (२१) विहायोगित (२२) प्रत्येक (२३) साधारण (२४) त्रस (२५) स्थावर (२६) सुभंग '(२७)दुर्भग(२८)सुस्वर (२९)दुःस्वर (३०)शुभ(३१)ग्रशुभ (३२) सूच्म (३३) वादर (३४) पर्याप्त (३५) अपर्याप्त (३६) स्थिर (३७) अस्थिर (३८) आदेय (३६) अनादेय (४०) यशःकीतिं (४१) अयशःकीतिं (४२) तीर्थकर ।

प्रश्न-गति नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर-जो कर्म जीव को नरक, तिर्यंच, मनुष्य या देव के आकार का बनावे। प्रश्न-जाति किसे कहते हैं ?

उत्तर-ग्रव्यभिचारी सदशता से एकरूप करनेवाले विशेष की जाति कहते हैं।

प्रश्न-जाति नामकर्म किसे कहते हैं।

उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव को एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तेंइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, कहा जावे उसी का नाम जाति नासकर्म है ?

प्रश्न-शरीर नामकर्म किसे कहते हैं।

उत्तर -जिस कर्म के उदय से खौदारिकादि शरीर जीव को मिले, उस कर्म का नाम शरीर नामकर्म है।

प्रश्न-निर्माण नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से नेत्रादि योग्य स्थान पर हों, उस कर्म का नाम निर्माण नामकर्म है।

प्रश्न-गंधन नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदयसे श्रौदारिकादिक शरीरों के परमाणु परस्पर सम्बन्ध को प्राप्त हों, उस कर्म को बन्धन नामकर्म कहते हैं।

प्रश्न-संघात नामकर्म किसे कहते हैं ? उत्तर-जिस कर्म के उदय से ख्रौदारिक शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता की प्राप्त हों, उस कर्म की संघात नामकर्म कहते हैं।

प्रश्न-संस्थान नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति वने, उस कर्म का नाम संस्थान नामकर्म है।

प्रश्न-समचतुरस्र संस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से शरीर की शकल ऊपर नीचे तथा वीच में समभाग से वने ।

प्रश्न-न्यग्रोधपरिमण्डल कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से शरीर वड़ के वृत्त की तरह हो अर्थात् जिसके नाभि से नीचे के अंग छोटे और ऊपर के वड़े हों।

प्रश्न-स्वाति संस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से नाभि से नीचे के अंग वड़े हो और ऊपर के अंग पतले हों।

प्रश्न-कुटजक संस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से कुवडा शरीर हो।

प्रश्न-वामन संस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से वोना शरीर हो।

प्रश्न-हुएडक संस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से शरीर के श्रंगोपांग किसी खास शकल के न हों।

प्रश्न-संहनन नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर — जिस कर्म के उदय से हाडों का वंधन विशेष हो, उसे संहनन नाम कर्म कहते हैं।

प्रश्न- नजर्पभनाराच संहनन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से वज के हाड़, वज के वेठन छौर वज्र हो कीलियाँ हों, उसे वज्रपेभनाराच संहनन कहते हैं।

प्रश्न--- यजनाराच संहनन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से वज के हाड़ और वज की कीली हो परन्तु बेठन वज्र के न हों, उसे वज्र नाराच संहनन कहते हैं।

प्रश्न-नाराच संहनन किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिस कर्म के उदय से बेठन और काली सहित हाड़ हो, उस कर्म को नाराच संहनन कहते हैं ?

प्रश्न-- अद्ध नाराच संहनन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से हाड़ों की सन्धि श्रद्ध कीलित हो, उसे श्रद्ध नाराच संहनन कहते हैं।

प्रश्न-कीलक संहनन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से हाड़ परस्पर कीलित हों, उसे कीलक संहनन कहते हैं।

प्रश्न--असंप्राप्तासृपाटिक संहनन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से जुदे जुदे हाड़ नसों से बंधे हों, परन्तु परस्पर किले हुए न हों, उसे असंप्राप्ता-सुपाटिक संहनन कहते हैं।

प्रश्न-वर्ण नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से शरीर में रंग हो, उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं।

प्रश्न--गंध नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध हो, उसे गंध नाम कर्म कहते हैं।

प्रश्न--रस नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जिस कर्म के उदय से शरीर में रस हो, उसे रस नाम कर्म कहते हैं।

प्रश्न-स्पर्श नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श हो, अर्थात् चमड़ा कोमल अथवा कठोर हो, उस कर्म का नाम स्पर्श नाम कर्म है।

प्रश्न--- शाजुर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से आत्मा के प्रदेश यरण के पीछे और जन्म से पहले विग्रहगति में मरण से पहले के शरीर के आकार रूप रहे, उसे आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं।

ंशंका--- बानुपूर्वी नाम कर्म और कुछ करता है ?

समाधान—विग्रहगित में ऋजुगित छोड़कर और गित में छानुपूर्वी गमन कराने का काम करती है, क्योंकि छौदारिक छादि तीनों शरीरों के उदय के विना विहायो-गित नाम कर्म का उदय नहीं रहता है।

प्रश्न- अगुरु नायकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्य के उदय से शरीर लोहे के समान भारी और आक की रूई जैसा हल्का न हो, उस कर्म का नाम अगुरुल्यु नाम कर्म हैं।

प्रश्न—उपवात नाम कर्म किसे कहते हैं ? उत्तर—जिस कर्म के उदय से अयना ही चात करने वाले अंग हों उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे चमरी गाय का वाल ।

प्रश्न--पर्वात नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से दूसरे के वात करने योग्य श्रंगोपांग मिले, उसे परवात नाम कर्म कहते हैं। जैसे शेरादि का नाखून।

ं प्रश्न--- त्राताप नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से उष्णता सहित प्रकाश रूप शरीर हो उसको आताप नामकर्म कहते हैं। जैसे— सूर्य का प्रतिविम्न।

प्रश्न-उद्योत नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से शरीर में चमक उत्पन्न हो, उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। जैसे चन्द्र, नचत्र, तारा तथा जुगनू इत्यादि।

प्रश्न-विहायोगित नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन करने की शिक्त प्राप्त हो, उसे विहायोगित नाम कर्म कहते हैं।

प्रश्न-विहायोगित नामकर्म के कितने भेद हैं ? उत्तर-दो भेद हैं (१) शुभ विहायोगित (२) अशुभ विहायोगित । ये कपाय की अपेचा से भेद हैं । प्रश्न-उच्छ्वास नामकर्म किसे कहते हैं ? उत्तर-जिस कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास चलते

रहें, उस कर्म का नाम उच्छ्वास नामकर्म है।

प्रश्न-त्रस नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से दो इन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जीवों में जन्म हो, इसे त्रस नाम कर्म कहते हैं।

प्रश्न-स्थावर नामकर्म किसे कहते हैं?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से पृथ्वी, अप, अग्नि वायु और दनस्पति में जन्म हो, अर्थात् एकेन्द्रिय जीव हो, ऐसे कर्म का नाम स्थावर नामकर्म है।

प्रश्न-पर्याप्ति नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण हो, उसे पर्याप्ति नामकर्म कहते हैं।

प्रश्न-पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उत्तर--- आहार-वर्गणा, भाषा-वर्गणा और मनी-वर्गणा के परमाणुओंको शरीर, इन्द्रिय आदि रूप परिणत करनेवाली शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं।

प्रश्न-पर्याप्ति के कितने भेद हैं ?

उत्तर—छह भेद (१) आहार पर्याप्ति, (२) शरीर पर्याप्ति, (३) इन्द्रिय पर्याप्ति, (४) श्वासोच्छ्श्वास पर्याप्ति, (५) भाषा पर्याप्ति, (६) मनः पर्याप्ति ।
प्रश्न-एकेन्द्रिय जीव के कितनी पर्याप्ति होती हैं ?
उत्तर-एकेन्द्रिय जीव के चार पर्याप्ति होती हैं(१) आहार पर्याप्ति (२) शरीर पर्याप्ति (३) इन्द्रिय
पर्याप्ति (४) श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति ।

प्रश्न—दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असैनी पंचेन्द्रिय के कितनी पर्याप्ति होती हैं ?

उत्तर—इन जीवों के मनः पर्याप्ति छोड़कर पांच पर्याप्तियाँ होती हैं।

प्रश्न—संज्ञी पंचेन्द्रिय के कितनी पर्याप्तियां होती हैं?

उत्तर—संज्ञी पंचेन्द्रिय के छहों ही पर्याप्तियाँ होती हैं।

प्रश्न—पर्याप्ति पूर्ण होने का कितना काल है ?

उत्तर—छहों पर्याप्तियों के पूर्ण होने में अन्तर्र्ण हुनी
काल लगता है।

प्रश्न-निर्वृत्यपर्याप्तक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जब तक किसी जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई न हो परन्तु नियम से पूर्ण होने वाली हो उसे निवृत्य-पर्याप्तक कहते हैं।

प्रश्न-लब्ध्यपयीप्तक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण न हुई हो और न होने वाली हो परन्तु जिसका स्वास के अठारहवें भाग में ही मरण होने वाला है उस जीव की लट्य-

प्रश्न--पर्याप्तक किसे कहते हैं ?

उत्तर——जिस जीव की पर्याप्ति पूर्ण हो गई हो उस जीव को पर्याप्तक कहा जाता है।

प्रश्न--अपर्याप्ति नामुकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जब तक पर्याप्ति पूर्ण न हो ऐसी अपूर्ण ' पर्याप्ति का नाम अपर्याप्ति नामकर्म है।

प्रश्न--प्रत्येक नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर -- जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक स्वामी हो उस कर्म का नाम प्रत्येक नामकर्म है।

प्रश्न--साधारण नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हों उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं।

प्रश्न--स्थिर नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उद्य से रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, श्रास्थि, मांस श्रीर शुक्र इन सात धातुश्रों की स्थिरता श्राथीत् श्राविनाश व श्रगलन हो वह स्थिर नाम कर्म है।

प्रश्न--- श्रिस्थर नामकर्म किसे कहते हैं ? ' उत्तर--- जिस कर्म के उदय से रस, रुधिर, मांस, मेदा, मन्जा, श्रस्थिर श्रौर शुक्र इन धातुत्रों का परिगामन होता रहे वह अस्थिर नामकर्म है। प्रश्न--शुभ नामकर्म किसे कहते हैं ? उत्तर--जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुन्दर हों, उसे शुभ नामकर्म कहते हैं। प्रश्न-- अशुभ नामकर्म किसे कहते हैं ? उत्तर--जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुन्दर न हों, उस कर्म का नाम अशुभ नामकर्म है। प्रश्न--सुभग नामकर्म किसे कहते हैं ? उत्तर--जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से शीति करें उसे सुभग नामकर्म कहते हैं। प्रश्न--दुर्भग नाम किसे कहते हैं ? उत्तर--जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से वैर करें, उस कर्म का नाम दुर्भग नामकर्म है। प्रश्न--सुस्वर नामकर्म किसे कहते हैं ? उत्तर--जिस कर्म के उदय से सुन्दर स्वर हो, उस कर्म का नाम सुस्वर नामकर्म है। प्रश्न--दुःस्वर नामकर्स किसे कहते हैं ?

उत्तर--जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा न हो, उस कर्म का नाम दुःस्वर नाककर्म है। प्रश्न--आदेय नामकर्म किसे कहते हैं ? उत्तर—जिस कर्म के उदय से कांति सहित शरीर उपजे एवं बहुयान्यता उत्पन्न होती हो, उस कर्मका नाम आदेय नामकर्म है ।

प्रश्न-यशःकीर्ति नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की प्रशंसा हो, उस कर्म को यशःकीर्ति नामकर्स कहते हैं।

प्रश्न--ग्रयशः कीर्ति नामकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की प्रशंसा न हो, उस कर्म को अयशःकीर्ति नामकर्म कहते हैं।

प्रश्न--तीर्थकर नाम कर्म किसे कहते हैं ? उत्तर--जिस कर्म के उदय के कारण जिन धर्म तीर्थ की स्थापना करे, उस कर्म का नाम तीर्थकर नामकर्म है।

प्रश्न-योत्र कर्म किसे कहते हैं?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से जीव उच तथा नीच गोत्र. में जन्म लेवे, उसे गोत्रकर्म कहते हैं। प्रथ्न—गोत्रकर्म के कितने भेद हैं ? उत्तर--गोत्र कर्म के दो भेद हैं-(१) उच गोत्र, (२) नीच गोत्र।

प्रश्न-उच गोत्र कर्म किसे कहते हैं ?

् उत्तर—जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य तथा देव गति में जन्म लेवे, उस कर्म का नाम उच्च गीत्र है। प्रश्न—नीच गीत्र किसे कहते हैं ?

उत्तर--जिस कर्म के उदय से जीव तिर्यश्च तथा नरकगति में जन्म लेवे उस कर्म का नाम नीच गोत्र है। प्रश्न--श्चन्तराय कर्म किसे कहते हैं?

उत्तर—जीव की वीर्थ-शिक्ष का वात करे उसे अन्तराय कर्म कहते हैं।

प्रश्न--- श्रंतराय कर्म के कितने भेद हैं ?

🖊 भोगान्तराय और ( ५ ) वीर्यान्तराय ।

प्रश्न-दानान्तराय किसे कहते हैं ?

उत्तर—दान देने में वीर्य शक्तिके अभाव को दाना-न्तराय कहते हैं।

प्रश्न--लाभान्तराय किसे कहते हैं ?

उत्तर-व्यवसाय करने में वीर्य शक्ति के अभाव को लाभान्तराय कहते हैं।

प्रश्न-भोगान्तराय किसे कहते हैं ?

उत्तर—भोग करने में वीर्यशिक्त के अभाव को भोगान्तराय कहते हैं! जैसे धन होते हुए भी उत्तम भोग की चीज़ न खा सके।

प्रश्न--- उपभोगान्तराय किसे कहते हैं ?

उत्तर—उपभोग करने में वीर्यशिक्त के अभाव को उपभोगान्तराय कहते हैं, जैसे धन होते हुए भी कीमती दाम का वस्त्र एवं जेवरात पहर न सके।

प्रश्न--शिर्यान्तराय किसे कहते हैं ?

उत्तर—तप तथा संयम धारण करने में वीर्यशिक्त के त्र्यभाव को वीर्यान्तराय कहते हैं, जैसे तगड़ा शरीर होते हुए भी एक उपवास कर न सके।

प्रश्न—घातिया कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो कर्म जीव के ज्ञानादिशाववती शक्तिका धात करे उसे वातिया कर्म कहते हैं।

प्रश्न - अवाति कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जो जीव के योग आदि कियावती शिक्ष की घाते उसे अघाति कर्म कहते हैं।

प्रश्न--क्रियावती शिक्त में कौन २ गुण हैं ?

उत्तर--योग, क्रिया, अवगाहना, अव्यावाध, अगुरुलघु, शूच्मत्व आदि । प्रश्न-वाति कर्म कौनसे हैं ?

उत्तर—ज्ञानावरण कर्म (४) दर्शनावरण कर्म (६)मोहनीय कर्म (२८) अन्तराय कर्म (४)।

प्रश्न--अघाति कर्म कौनसे हैं ?

उत्तर-वेदनीयकर्म (२), आयुकर्म (४), नाम्कर्म (६३) और गोत्र कर्म (२)।

प्रश्न-सर्वधाति कर्म किसे कहते हैं?

उत्तर--जो जीव या भाववती शक्ति को पूरे तौर से घाते उसे सर्वघाति कर्म कहते हैं।

प्रश्न--सर्वधाति कर्म की कितनी प्रकृति और कौन २ सी हैं ?

उत्तर—२१ प्रकृति हैं:-ज्ञानावरण की १ (केवल ज्ञानावरण) दर्शनावरण की छह (केवल दर्शनावरण १, निद्रा ५), मोहनीय की १४ (अनन्तानुबन्धी ४, अप्र-त्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४, मिथ्यात्व १ और सम्यक् मित्थात्व-१)।

प्रश्न-देशवाति कर्स किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो जीव की भाववती शक्ति को एक देश घाते उस कर्मका नाम देशघाति कर्म है।

प्रश्न-देशघाति कर्म की कितनी प्रकृति व कौन २ सी हैं ?

उत्तर—२६ प्रकृति हैं—ज्ञानावरण १, (मितज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अविज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण), दर्शनावरण ३, (चजुदर्शनावरण, अचजुदर्शनावरण, अविज्ञ्ञानावरण, अविज्ञ्ञानावरण, मोहनीय की १४ (संज्वलन कपाय४, हास्यादि नो कपाय ६, सम्यक्त्व १), अन्तराय ५ (लाभान्तराय, दानान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय)।

प्रश्न—जीव विपाकी कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसका फल जीव को मिले उसे जीव विपाकी कर्म कहते हैं।

प्रश्न--जीव विषाकी कर्म की प्रकृति कितनी व कौन कौन सी हैं ?

उत्तर—जीव विषाकी की ७८ प्रकृति हैं, घातिया कर्म की ४७, गोत्र कर्म की २, वेदनीय कर्म की २, नाम कर्म की २७ [(१) तीर्थंकर प्रकृति, (२) उच्छ् वास, (३) वादर, (४) सच्म, (५) पर्याप्ति, (६) अपर्याप्ति, (७) सुस्वर, (८) दुःस्वर, (६) आदेय, (१०) अनादेय, (११) यशःकीर्ति, (१२) अयशःकीर्त्ते, (१३) त्रस, (१४) स्थावर, (१५) प्रशस्त विहायोगति,(१६) अप्रशस्त विहायोगति, (१७) सुमग, (१८) दुर्भग, (१६-२२) गति त्रादि ४, (२३-२७) ] जाति त्रादि भर् मे मिलकर ७= प्रकृति होती हैं।

प्रश्न--पुद्गल विपाकी कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसका फल शरीर में सिले, उसे पुद्गल

प्रश्न--पुद्गत विषाकी कर्म की प्रकृति कितनी श्रीर कौन कौन सी हैं ?

उत्तर—पुद्गल विपाकी की ६२ प्रकृति हैं (सर्वप्रकृति १४८ हैं जिसमें से चेत्र विपाकी ४, सब विपाकी ४, जीव विपाकी ७८, ऐसे सब मिलाकर ८६ प्रकृति घटाने से शेप जो ६२ प्रकृति हैं ये पुद्गल विपाकी कर्म की हैं।)

प्रश्न--भवविपाकी कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के फल से जीव संसार में रुके रहे उस कर्म का नाम भवविषाकी कर्म है।

प्रश्न--भवविपाकी कर्म की कितनी व कौन कौन सी प्रकृतियां हैं ?

उत्तर—मवविपाकी कर्म ४ हैं १ नरक आयु, २ तिर्थंच आयु, ३ मनुष्य आयु, ४ देव आयु।

प्रश्न--चेत्रविपाकी कर्म किसे कहते हैं।

उत्तर—जिस कर्म के फल से विग्रहराति में जीवका आकार पहला-सा बना रहे, उसे चेत्रविपाकी कर्म कहते हैं। प्रश्न--- त्रेत्रविपाकी कर्म की कितनी व कौन कौन सी प्रकृतियां हैं ?

उत्तर—चेत्र विषाकी कर्म ४ हैं:-१ नरकगत्यानुपूर्वी, २ तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, ३ मनुष्यगत्यानुपूर्वी,४ देवगत्यानु-पूर्वी ।

प्रश्न--पाप प्रकृति कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जो जीव को दुःख देवे एवं य्यनिष्ट सामग्री की प्राप्ति करावे ऐसी प्रकृतिका नाम पाप प्रकृति कर्म है।

प्रश्न-पाप प्रकृति कर्म कितने व कौन कौन से हैं?
उत्तर-पाप प्रकृति कर्म १०० हैं, घातिया कर्म की
४७, ग्रसाता वेदनीय १, नीचगोत्र १, नरक ग्रायु १,
ग्रौर नाम कर्म की ५०, (नरकगित १, नरकगित्यानुपूर्वी १, तिर्यं वगित १, तिर्यं चगित्यानुपूर्वी १, जाति में से
ग्रादि ४, संस्थान अन्त के ५, संहनन अन्त के ५,
स्पर्शादिक२०,उपघात१, अप्रशस्त विहायोगिति१,स्थावर१,
सूच्म १, अर्थाप्त १, ग्रानादि १, अयशाकीर्ति १,
ग्राशुभ १, दुर्भग १, दुःस्वर १, ग्रास्थिर १, ग्रीर
साधारण १)।

प्रश्न--पुराय प्रकृति कर्म किसे कहते हैं ? उत्तर--जो जीव को वाह्यमें इप सामग्री प्राप्त कराये उसे पुराय प्रकृति कहते हैं। प्रश्न--पुर्प प्रकृति कितनी व कौन कौन सी हैं ?

उत्तर--पुर्प प्रकृति ६० हैं। कर्म की समस्त प्रकृति
१४० हैं जिनमें से पाप प्रकृति १०० घटाने से शेष ४०
प्रकृति रहीं ख्रौर उनमें नामकर्म की स्पर्शादिक २० प्रकृति
मिलाने से ६० प्रकृति पुर्प्यप्रकृति कही जाती हैं। स्पर्शादिक २० प्रकृति किसी को इप्ट किसी को ख्रानिप्ट होती
हैं इसीलिये यह २० प्रकृति पुर्प्य तथा पाप में गिनी
जाती हैं।

प्रश्न—श्राठों कमों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है ?
उत्तर—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अन्तराय
इन चारों कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस तीस कोडा कोड़ी
सागर है। मोहनीय कर्म की सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर
है। नामकर्म गोत्रकर्म की वीस कोड़ा कोड़ी सागर और
आयु कर्म की तेतीस सागर की है।

प्रश्न—आठों कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी२ है ? उत्तर—वेदनीय की वारह मुहूर्त्त, नाम तथा गोत्र की आठ आठ महूर्त्त और शेप समस्त कर्मों की अन्तम हुर्त्त जघन्य स्थिति है।

प्रश्न--कोड़ाकोड़ी किसे कहते हैं?

उत्तर--एक करोड़ को एक करोड़ से गुणा करने पर जो लब्ध हो उसे एक कोड़ाकोड़ी कहते हैं। क्रिया गुण की विकारी पर्याय है और यह चयोपशमभाव में ही होती है।

प्रश्न-उपशम किसे कहते हैं ?

उत्तर—द्रव्यचेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शिक्त की अनुद्भृति (उदय में न आना) की उपशम कहते हैं।

प्रश्न---उपशम के कितने भेद हैं ?

उत्तर—उपशम के दो भेद हैं (१) अन्तः करणरूप (२) सदवस्थारूप।

प्रश्न—अन्तःकरण रूप उपशम किसे कहते हैं ?

उत्तर—आगामी काल में उद्य आने योग्य कर्म व परमाणुओं को आगे पीछे उदय आने योग्य करने को अन्तःकरण रूप उपराम कहते हैं।

प्रश्न-सद्वस्था रूप उपशम किसे कहते हैं?

उत्तर-वर्त्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उद्य आने वाले कमों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपराम कहते हैं।

प्रश्न--उदय और उदीरणा में क्या भेद है ? . उत्तर--जो कर्म स्कन्ध, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि प्रयोगों के विना स्थिति चय को प्राप्त होकर अपना आत्मा को फल देता है उन कर्मस्कन्धों की "उदय" यह

संज्ञा है। जो महान स्थित अनुभागों अस्ति कर कर्म स्कन्ध अपकर्षण करके फल देने वाले किये जाते हैं उन कर्म स्कन्धों की 'उदीरणा।' यह संज्ञा है, क्योंकि अपक्व कर्मस्कन्ध के पाचन करने को उदीरणा कहा गया है।

प्रश्त--उपशम, निधत्त और निकांचित में क्या अन्तर है ?

उत्तर—जो कर्म उदय में न दिया जा सके वह उपशम, जो संक्रमण और उदय दोनों में ही न दिया जा सके वह निधत्त और जो अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण तथा उदय इन चारों में ही न दिया जा सके वह निकांचित है।

प्रश्न--चय किसे कहते हैं ?

उत्तर--कर्म की अत्यन्त निष्टत्ति को चय कहते हैं। प्रश्न--च्योपशम किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो भाव, कर्म के उदय अनुदय कर होवे उन्हें च्योपशम भाव कहते हैं। च्योपशम भाव के वारे में दो मत हैं (१) वर्षमान निपेक में सर्वधाति स्पर्धकों का उदयाभावी च्य तथा देशधाति स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले निपेकों का सदबस्था रूप उपशम ऐसी वर्म की अवस्था को च्योपशम कहते हैं।



(२) आत्मा के गुण का अंश में उवाड़ और अंश में धात ऐसी अवस्था होने में जो कर्म की अवस्था होती है उसे चयोपशम कहते हैं ?

प्रश्न-निपेक किसे कहते हैं ?

उत्तर---एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में त्रावें उन सब समूह को निपेक कहते हैं।

प्रश्न—स्पर्धक किसे कहते हैं ?
उत्तर—वर्गणाओं के समृह को स्पर्धक कहते हैं ?
प्रश्न—वर्गणां किसे कहते हैं ?
उत्तर—वर्गों के समृह को वर्गणां कहते हैं।
प्रश्न—वर्ग किसे कहते हैं ?

उत्तर-समान त्र्यविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म प्रमाखुत्रों को वर्ग कहते हैं।

प्रश्न--ग्रविभाग प्रांतच्छेद किसे कहते हैं ? उत्तर--शिक के अविभाग अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं।

प्रश्न-शिक्त शब्द से कौनसी शिक्त इष्ट है ?
जत्तर--यहां कर्म की शिक्त शब्द से कर्मों की अविभाग रूप अर्थात् फल देने की शिक्त इष्ट है।
प्रश्न--उदयाभावी त्तय किसे कहते हैं ?
उत्तर--आत्मा से विना फल दिये कर्म के सम्बन्ध

छुटने को उदयाभावी च्रय कहते हैं।

प्रश्न--उत्कर्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर--कर्मों की स्थिति के वढजाने की उत्कर्पण कहते हैं।

प्रश्न--अपकर्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर--कमीं की स्थिति के घटने को अपकर्षण कहते हैं।

प्रश्न-संक्रमण किसे कहते हैं ?

उत्तर—किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं—जैसे साता का असाता हो जाना।

प्रश्न--समय-प्रवद्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर--एक समय में जितने कर्म परमाणु वंघे उन

सब को समय-प्रबद्ध कहते हैं।

प्रश्न-गुण हानि किसे कहते हैं ?

उत्तर--गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाये

जाय उसे गुण हानि कहते हैं।

प्रश्न-गुणहानि आयाम किसे कहते हैं ?

उत्तर-एक गुणहानि के समय के समृह को गुण-

हानि श्रायाम कहते हैं।

प्रश्न—नाना गुणहानि किसे कहते हैं ?



उत्तर—गुणहानि योग के समूह की नाना गुण-हानि कहते हैं।

प्रथ-- अन्योन्याभ्यस्तराशि किसे कहते हैं ?

उत्तर--नाना गुण हानि प्रमाण दुए मानकर परस्पर गुणाकार करने से जो गुणनकत्त हो उसकी अन्योन्या-भ्यस्त राशि कहते हैं।

प्रश्न--श्रन्तिम गुण हानि का परिमाण किस प्रकार से निकालनः ?

उत्तर--एक घाट श्रन्योन्याभ्यस्तराशि का भाग समय प्रवद्ध को देने से श्रन्तिम गुण हानि के द्रव्य का परिमाण निकलता है।

प्रश्न--- श्रन्य गुण हानियों की द्रव्य का परिमाण किस प्रकार निकालना चाहिए ?

उत्तर--श्रन्तिम गुण हानि के द्रव्य को प्रथम गुण हानि पर्यन्त द्नार करने से अन्य गुण हानियों के द्रव्य का परिमाण निकलता है।

प्रश्न--प्रत्येक गुणहानि में प्रथमादि समयों में द्रव्य का परिमाण किस प्रकार होता है ?

उत्तर--निपेक आहार को चय से गुणा करने से प्रत्येक गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है। और प्रथम समय के द्रव्य में से एक एक चय घटाने से उत्तरोत्तर समयों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। प्रश्न--निपेक्षहार किसे कहते हैं ?

ं उत्तर—गुण हानि श्रायाम से दूने परिसाण को निषेकहार कहते हैं।

प्रश्न--चय किसे कहते हैं ?

उत्तर--श्रेगी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को चय कहते हैं।

प्रश्न--मिथ्यात्व के उदय से किन २ प्रकृतियों का बन्ध होता है।

उत्तर—सिथ्यात्व के उदय से १६ प्रकृति का बन्ध होता है, (१) मिध्यात्व, (२) नपुंसक वेद, (३) नरक आयु, (४) नरक गति, (५) एकेन्द्रिय जाति, (६) दो इन्द्रिय जाति, (७) तेइन्द्रिय जाति, (८) चौइन्द्रिय जाति, (६) हुएडक संस्थान, (१०) असंप्राप्तासृपाटिक संहनन, (११) नरकगृत्यानुपूर्वी, (१२) आताप, (१३) स्थावर, (१४) सूच्य, (१५) अपर्याप्त, (१६) साधारण।

प्रश्न-सोलह प्रकृति के वन्ध में कारण कार्य सम्बन्ध कैसा होता है ?

उत्तर—मिथ्यात्व कर्म का उदय सो कारण और तद्ह्प आत्मा का मिथ्यात्वह्रप भाव सो कार्य, विश्यात्व ह्रप आत्मा के भाव सो कारण और कर्स में १६ प्रकृति का बन्ध पड़ना सो कार्य।

प्रश्न--ग्रनन्तानुबन्धी कपाय के उदय में किस २ प्रकृति का बन्ध होता है ?

उत्तर—ज्ञनन्तानुबन्धी कपाय के उदय में पचीस प्रकृति का बन्ध पड़ता है। ज्ञनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यञ्चज्ञान्न, तिर्यञ्च गति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, न्यग्रोध, स्वाति, कुञ्जक, वामन संस्थान, बज्जनाराच, नाराच, ज्ञद्धीनाराच श्रीर कीलिक संहनन, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रीर नीच गोत्र का बन्ध पडता है।

प्रश्न--पश्चीस प्रकृति के वन्ध में कारण कार्य सम्बन्ध कैसे होता है ?

उत्तर—श्रनन्तानुबन्धी कर्म का उद्य सो कारण तद्रूप श्रात्मा का श्रनन्तानुबन्धी रूप भाव सो कार्य है एवं श्रात्मा का श्रनन्तानुबन्धी रूप भाव सो कारण श्रीर कर्म का २५ प्रकृति का बन्ध होना सो कार्य है।

प्रश्न--ग्रप्रत्याख्यानावरण कपाय के उदय में किस किस प्रकृति का वन्ध होता है ?

उत्तर—अप्रत्याख्यानावरण कपाय के उद्य में १० प्रकृति का वंध होता है:-अप्रत्याख्यानावारण क्रोध, मान, ं माया, लोभ, मनुष्य आयु, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वज्रऋषभनाराच संहनन और औदारिक अंगोपांग ।

प्रश्न—इन दस प्रकृतियों के बंध में कारण कार्य सम्बन्ध कैसे होता है ?

उत्तर—-अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय सो कारण और तद्रूप आत्मा का अप्रत्याख्यानरूप भाव सो कार्य और आत्मा का अप्रत्याख्यान रूप भाव सो कारण और कर्म के १० प्रकृति का बंध पडना सो कार्य ।

प्रश्न--प्रत्याख्यानावरण कपाय के उदय में किस किस प्रकृति का वंध होता है ?

उत्तर—प्रत्याख्यान कपाय में प्रत्याख्यानावरणी कोध, मान, माया, लोभ इन चार प्रकृतियों का वंध पडता है।

प्रश्न—इन चारों प्रकृति वंध में कारण कार्य सम्बन्ध कैसा होता है ?

उत्तर—प्रत्याख्यानावरण का उदय सो कारण और तद्रूप आत्मा का भाव होना सो कार्य है। आत्मा का प्रत्याख्यान कपाय रूप भाव सो कारण और चार कर्म का वंध पडना सो कार्य।

प्रश्न--प्रमाद्भाव से कौनसी प्रकृति का वंध होता है ?



उत्तर—प्रमाद रूप भाव से छह प्रकृति का वंध होता है, (१) अस्थिर (२) अशुर्भ (३) असातावेदनीय (४) अयगःकीर्ति (५) अस्ति (६) शोक ।

प्रश्न—इन छह प्रकृति के वंध में कारण कार्य सम्बन्ध क्या है ?

उत्तर—संज्वलन कपाय का तीव उदय सो कारण धीर तद्हप आत्मा का भाव सो कार्य। तीव संज्वलन कपाय रूप आत्मा का भाव-सो कारण और छह प्रकृति का बंध सो कार्य?

प्रश्न--संन्यलन कपाय से कितनी प्रकृतियों का वंध होता है ?

उत्तर—संज्वलन कपाय रूप मंद भाव से ५ = प्रकृितयों का वंध पड़ता है; (१) देव आयु (२) निद्रा
(३) प्रचला (४) देवगित (५) पंचेन्द्रिय जाति (६)
वैक्रियक शरीर (७) आहारक शरीर (६) तेजस शरीर
(६) कार्माण शरीर (१०) समचतु रस्र संस्थान (११) वैक्रियक
अंगोपांग (१२) अहारक अंगोपांग (१३) वर्ण (१४) गंध
(१५) रस (१६) स्पर्श (१७) देवगत्यानुपूर्वी (१८)
अगुह्लाचु (१६) उपघात (२०) परघात (२१) उच्छ्वास
(२२) प्रशस्त विहायोगित (२३) त्रस (२४) वादर (२५)
पर्यान्त (२६) प्रत्येक शरीर (२७) हिथर (२८) शुम

(२६) सुभग (३०) सुस्वर (३१) छादेय (३२) निर्माण (३३) तीर्थंकर (३४) हास्य (३५) रति (३६) भय (३७) जुगुप्सा (३८) संज्वलन क्रोध (३६) मान (४०) गाया (४१) लोभ (४२) पुरुप वेद (४३) मतिज्ञानावरण (४४) श्रुतज्ञानावरण (४५) श्रुवज्ञानावरण (४५) श्रुवज्ञानावरण (४७) केंग्लज्ञानावरण (४८) चलु दर्शनावरण (४८) श्रुवल्ज्ञानावरण (५०) श्रुवल्ज्ञानावरण (५०) श्रुवल्ज्ञानावरण (५०) श्रुविण्वल्ज्ञानावरण (५०) श्रुविण्वल्ज्ञानावरण (५०) श्रुविण्वल्ज्ञानावरण (५०) श्रुविण्वल्ज्ञानावरण (५०) श्रुवण्वल्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्वल्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्यल्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्यल्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्यल्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्यल्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्यल्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्यल्ज्ञानावरण (५०) ग्रुवण्यल्ज्ञानावरण

प्रश्न--इन प्रकृतियों के वंध में कारण कार्य सम्बन्ध कैसा है ?

उत्तर—संज्वलन कपाय का मंद उदय सो कारण, तद्रूप आत्मा का भाव होना सो कार्य; आत्मा का मंद कपाय रूप भाव सो कारण और ५० प्रकृतियों का व-ध पडना सो कार्य।

प्रश्न—लेश्या के कारण से किन किन प्रकृतियों का वंध पडता है ?

उत्तर-एक साता वेदनीय कर्म का वन्ध पडता है, क्योंकि मिथ्याता, असंयम और कपाय इनका अभाव होने पर भी एक मात्र लेश्या (प्रचृति) के साथ ही इस प्रकृति का वंध पाया जाता है। लेश्या के अभाव में इस प्रकृति का वंध पाया नहीं जाता है।

प्रश्न--इस एक प्रकृति के बंध में कारण और कार्य सम्बन्ध क्या है ?

उत्तर—नाम कर्म का उदय सो कारण श्रोर किया गुण की प्रदृति रूप लेश्या सो कार्य; किया गुण की प्रदृति रूप लेश्या सो कारण श्रोर साता वेदनीय का वंध सो कार्य।

प्रश्न—वंध-विच्छेद होने से पहले किन कर्म प्रकृतियों का उदय-विच्छेद होता है ?

उत्तर—देव आयु, देवगति, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक श्रंगोपांग, देवगत्पानुपूर्वी, श्रहारक शरीर, श्रहारक श्रंगोपांग, श्रयशःकीर्ति, इन श्राठ प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता हैं: परचात् वंध का विन्छेद होता है।

प्रश्न—वंध उदय दोनों ही साथ विच्छेद होने वाली कर्म प्रकृतियाँ कौनसी हैं ?

उत्तर—मित्थात्व, अनन्तानुवंधी ४, अप्रत्याख्या-नावरणी ४, प्रत्याख्यानावरणी ४, संज्वलन ३, पुरुप वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्राताप, स्थावर, सूच्म, अपर्याप्ति और साधारण। इन ३१ प्रकृतियोंका वंध और उदय दोनों ही साथ विच्छिन होता है।

प्रश्न--पहले बंध, बाद में उदय विच्छेद होने वाली कर्म प्रकृतियाँ कौनसी हैं ?

उत्तर—ज्ञानावरणी ५, दर्शनावरणी ६, वेदनीय २, संज्वलन लोभ, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, अरित, शोक, नरकायु, तिर्यंच्यायु, मनुष्य-आयु, नरकगित, तिर्यंचयित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस, कार्माण शरीर, संस्थान ६, औदारिक श्रंगोपांग, संहनन ६, वर्णादि ४, नरकगित्यानुपूर्वी, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदि ४, उद्योत, विहायोगित २, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, श्रम्थर, श्रम, अश्रम, समग, दुर्मग, सुस्वर, दुःस्वर, श्रादेय, अनादेय, यशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, नीचगोत्र, उच्चगोत्र, अतंराय ५, इन ८१ प्रकृतियों का पहले वंध नष्ट होता है गद में उदय नष्ट होता है।

प्रश्न-परोदय से वंधनेवाली प्रकृतियों का क्या नाम है ?

उत्तर—तीर्थंकर, नरकत्रायु, देवत्रायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियक श्रारीर, वैक्रियक श्रंगीपांग, नरक गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, श्रहारक शरीर, श्रहारक श्रंगोपांग, इन ११ प्रकृतियों का बंध परोदय से होता है।

प्रश्त—स्वोदय से वंश्व होने वाली कौनसी प्रक्र-तियाँ हैं ?

उत्तर—ज्ञानावरणी ५, दर्शनावरणी ४, मिध्यात्व, तेजस, कामीण शरीर, वर्णादिक ४, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण, अंतराय ५, वे २७ प्रकृतियाँ स्व-उद्य से बंधती हैं।

प्रश्न-स्त्रोदय, परोदय से वंधने वाली कौन सी कर्म प्रकृतियाँ हैं ?

उत्तर—दर्शनावरणी ५, वेदनीय २, कपाय १६, नोकपाय ६, तिर्यंच-त्रायु, मनुष्य-द्यायु, तिर्यंचगित, मनुष्यगित, एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रियजाति, द्यौदारिक शरीर, द्यौदारिक द्यंगोपांग, संस्थान ६, संहनन ६, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, उद्युवास द्याताप, उद्योत, विहायोगित २, त्रस, स्थावर, वादर, सूच्म, पर्याप्त, द्यपर्यीत, प्रत्येक, साधारण, सुभग, दुभग, सुःस्वर दुःस्वर, द्यादेय, द्यनादेय, पशःकीर्ति, त्रयशःकीर्ति, नीचगोत्र, ऊँचगोत्र ये ८२ प्रकृतियाँ स्वोदय पर-उदय दोनों प्रकार से वंधती हैं। प्रश्न—भ्रुव तथा निरंतर वंध कौनसी कर्म प्रकृति का होता है ?

उत्तर—ज्ञानावरण ४, दर्शनावरण ६, मित्यात्व १, कपाय १६, भय, ज्रगुप्ता, तेजस, कार्माण शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, अंतराय ४, ये ४७ ध्रुव प्रकृतियाँ हैं। ये ४७ ध्रुव प्रकृतियाँ तथा तीर्थंकर, अहारक शरीर, अहारक अंगीपांग, आयु ४ ये बिलकर ४४ प्रकृतियाँ निरन्तर बंधती हैं।

शंका:—-निरंतर-बंध श्रीर ध्रुव-बंध में क्या सेंद है ? समाधान:—-जिस प्रकृति का प्रत्यय जिस किसी भी जीय में श्रनादि एवं ध्रुव भाव से पाया जाता है श्रीर जिस प्रकृति का प्रत्यय नियम से सादि एवं श्रध्रव तथा श्रन्तमु हूर्त काल तक श्रवस्थित रहने वाला है, वह

प्रश्न-सांतर बंध प्रकृतियाँ कौनसी हैं ?

निरंतर बंध प्रकृति है।

उत्तर—जिन जिन प्रकृतियों का काल ज्ञय में गंध-विच्छेद संभव है ये सांतर वंध प्रकृति हैं। असाता वेदनीय, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, अरित, शोक, नरकगित, चारजाति, अधस्तन पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगत्यानु-पूर्वी आताप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर, स्टम, अपर्याप्त, साधारण. अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय अयशःकीतिं ये २४ प्रकृतियाँ सान्तर हैं।

प्रश्न-सांतर-निरंतर बंध प्रकृतियाँ कोनसी हैं ?

उत्तर—साताबेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, रित, तिर्यंच-गित, मनुष्यगित, देवगित, पंचेन्द्रियजाित, श्रोदारिक शरीर, चेकियक शरीर,समचतुरससंस्थान,श्रोदारिक शरीर श्रंगोपांग, चेकियक शरीर श्रंगोपांग, वज्रवृपमनाराच संहनन, तिर्यंच-गत्यानुपूर्वी मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्त-शिहायोगित, त्रस, बादर, प्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीितं, उच्चगोत्र श्रोर नीचगोत्र ये ३२ प्रकृतियाँ सान्तर-निरंतर रूप से बंधने वाली हैं।

( इति जिनसिद्धान्तशास्त्रमध्ये द्रव्य-कर्म अधिकार नमाप्त )



## जीव भाव तथा निमित्त आधिकार

प्रश्न-जीव द्रव्य में कितना भाव होते हैं ?
उत्तर--जीव द्रव्य में व्यवहार से पांच भाव होते
है, (१) श्रौदियिकभाव (२) च्योपशसभाव (३) उपशमभाव (४) चायिकभाव (५) पारणामिकभाव।

प्रश्न—ये पांच भाव किस अपेचा से कहे जाते हैं ?

उत्तर—पांच भाव में से चार भाव संयोग सम्बन्ध
की अपेचा से कहे जाते हैं तथा एक भाव संयोग सम्बन्ध
रहित की अपेचा से कहा जाता है।

प्रश्न-संयोग सम्बन्ध किसे कहते हैं: ?

उत्तर—जीव द्रव्य के साथ में पौद्गलिक द्रव्य कर्म का अनादि से संयोग है जिसका परस्पर में बंध-बंधक सम्बन्ध का नाम संयोग सम्बन्ध है।

प्रश्न—संयोग सम्बन्ध को कौन-सा श्रनुयोग स्वीकार करता है ?

उत्तर—करणानुयोग की श्रपेता से संयोग सम्बन्ध है जो परम सत्य है श्रीर ऐसा भाव जीव द्रव्य में होता है; गधे के सींग जैसा यह सम्बन्ध नहीं है।



प्रश्न—संयोग सम्बन्ध से रहित कैसे भाव होते हैं? उत्तर—पर के सम्बन्ध विना स्वयं जीव द्रव्य में शुद्धाशुद्ध भाव होता है उसी को संयोग सम्बन्ध से रहित भाव अथोत पारणामिक भाव कहते हैं।

प्रश्न—संयोग सम्बन्ध से रहित भाव को कौनसा धानुयोग स्वीकार करता है ?

उत्तर—इसे मात्र द्रव्यानुयोग ही स्वीकार करता है। प्रश्न—अनुयोग कितने और कासे वने हैं?

उत्तर—अनुयोग तीन हैं जो अनादि अनन्त हैं। (१) करणानुयोग, (२) द्रव्यानुयोग, (३) चरणानुयोग।

प्रश्न- अनुयोग तीन ही क्यों बनाये: दो या चार क्यों नहीं बनाये ?

उत्तर—जीव का ज्ञायक स्वभाव है। वह स्वभाव द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म से रहित है। द्रव्यकर्म के साथ में जीवद्रव्य का किस प्रकार का सन्वन्ध है उस का ज्ञान कराने के लिये करणानुयोग की रचना हुई; भाव कर्म के साथ में जीव द्रव्य का किस प्रकार का सम्बन्ध है इसका ज्ञान कराने के लिये द्रव्यानुयोग की रचना हुई। च्योर नोकर्म के साथ में जीवद्रव्य का किस प्रकार का सम्बन्ध है, इसका ज्ञान कराने के लिये चरणानुयोग की रचना हुई, इसके अलावा लोक में और कोई पदार्थ है नहीं, और यही कारण है कि अनुयोग तीन ही वने।

प्रश्न-द्रव्यकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों का नाम द्रव्यकर्म है। द्रव्यकर्म के साथ में जीवद्रव्य का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है।

प्रश्न--भावकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीवद्रव्य में मोहादि तथा क्रोधादि जो भाव होता है उसी को भावकर्म कहते हैं।

प्रश्न--नोकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--द्रव्यकर्म तथा भावकर्म को छोड़कर शरीर से लेकर संसार में जितने पदार्थ हैं, जिसमें देव गुरू, शास्त्रादि सभी नोकर्म हैं।

प्रश्न--तीन अनुयोग के अलावा क्या और कोई अनुयोग हैं ?

उत्तर—एक श्रौपचारिक श्रनुयोग है जिसे धर्मकथा श्रनुयोग कहा जाता है, वह श्रनादि श्रनन्त नहीं है। क्योंकि उसमें श्रनादि की कथा श्रा नहीं सकती, परन्तु परंपरा की श्रपेचा से उसकी श्रनादि कहा जा सकता है।

प्रश्न--नोकर्म विना चात्मा क्या रागादिक भाव कर सकता है ?



उत्तर—नोकर्म संसार में न होते और उसका भाव हो जावे, ऐसा हो नहीं सकता तो भी नोकर्म रायादिक कराता नहीं है परन्तु आत्मा स्त्रयं रागादिक कर नोकर्म को निमित्त बना लेता है।

प्रश्न--चरणानुयोग त्यादि के कथन की विधि किस प्रकार है ?

उत्तर—एक मनुष्य के पेट में दर्द हुआ तब चरणानुयोग कहेगा कि दाल खाने से दर्द हुआ; करणानुयोग
कहेगा कि दाल दस आदिमियों ने खायी, दर्द दसों को
क्यों नहीं हुआ, अपित दाल दर्द का कारण नहीं, बिक
दर्द का कारण असाता कमें का उदय है। अब द्रव्यानुयोग कहता है कि असाता कर्म का उदय दर्द का कारण
नहीं क्योंकि असाता कर्म का उदय पनकुमार सिन,
सुकीशल सिन को बहुत था, तो भी उनने केवलज्ञान
की प्राप्ति की। इससे सिद्ध होता है कि मात्र दर्द का
कारण अपना राग भाव ही है असाता कर्म का उदय भी
नहीं। तो भी तीन अनुयोग अपनी अपनी अपेना से सत्य
हैं और ऐसा तीनों प्रकार का भाव जीवद्रव्य में होता है।
इसमें एक अनुयोग छोड देने से जीव एकान्त मिथ्याहिष्ट
कहा जावेगा।

प्रश्न—ग्रनेकान्त किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो द्रव्य में गुण और पर्याय है वह द्रव्य और गुण पर्याय उस द्रव्य का कहना उसी का नाम अनेकान्त है। जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का कहना अनेकान्त है, परन्तु रूप रस गन्ध वर्ण आत्मा का कहना अनेकान्त नहीं है। ज्ञान, ज्ञानगुण का काम करता है वह अनेकान्त है परन्तु ज्ञान, दर्शन-चारित्र का काम करता है यह कहना अनेकान्त नहीं है। क्रोधादिक आत्मा का कहना सो अनेकान्त है, परन्तु क्रोधादिक पुद्रल का कहना सो अनेकान्त नहीं। व्यय पर्याय व्यय का ही कार्य करता है, यह कहना अनेकान्त है, पर व्यय पर्याय उत्पाद का काम करता है यह कहना अनेकान्त नहीं, क्योंकि अने-कान्त एक एक गुण और एक पर्याय को स्वतंत्र स्वीकार करता है।

प्रश्न--स्याद्वाद किसे कहते हैं?

उत्तर—अपेद्धा से कथन करना उसी का नाम स्याद्वाद है, क्योंकि संसार के हरेक पदार्थ सामान्य विशेष रूप हैं, सामान्य त्रिकालिक है, विशेष समयवर्ती है। स्याद्वाद दो प्रकार का है (१) तादात्म्य सम्यन्ध स्याद्वाद (२) संयोग सम्बन्ध स्याद्वाद। इन दोनों सन्यन्ध को जो स्वीकार न करे वह मिथ्यादृष्टि है।

प्रश्न--तादात्म्य सम्बन्ध स्याहाद किसे कहते हैं ?

उत्तर—जैसे जीय को कंथचित नित्य, कथंचित श्रानित्य, कथंचित संत, कथंचित श्रासत, कथंचित एक कथंचित श्रानेक कहना तादातम्य-सम्बन्धस्याद्वाद है क्योंकि द्रव्यदृष्टि से जीव नित्य, सत श्रोर एक रूप है वह पर्याय दृष्टि से श्रानित्य, श्रासत श्रोर श्रानेक रूप है। परन्तु जो जीव मात्र नित्य ही, मात्र श्रानित्य ही, मात्र सत ही, मात्र श्रासत ही, मात्र एक ही, मात्र श्रानेक ही मानता है वह श्रज्ञानी है क्योंकि उसने पदार्थ के एक धर्म को स्वीकार किया, दृसरे धर्म का नाश किया, जव कि पदार्थ सामान्य विशेष रूप ही है ?

प्रश्न--संयोग-सम्बन्ध-स्याद्वाद किसे कहते हैं?

उत्तर—जैसे कथंचित् आत्मा चेतन प्राण से जीता है, कथंचित् आत्मा चार प्राण से जीता है, कथंचित् आत्मा राग का कर्ता है, कथंचित् आत्मा कर्म का कर्ता है, कथंचित् पुद्रल, कर्म का कर्ता है, कथंचित् पुद्गल राग का कर्ता है, इसीका नाम संयोग सम्बन्ध स्याद्वाद है, परन्तु जो जीव मात्र जीव को चेतन प्राण से ही जीता मानता है, संयोग सम्बन्ध से जीता नहीं मानता है वह एकान्त मिथ्यादृष्टि है है क्योंकि जैसे भस्म को मर्दन करने से हिंसा नहीं होती है उसी प्रकार त्रस स्थावर की हिंसा से वंध नहीं होगा । वह जीव संयोग सम्बन्ध स्याद्वाद स्वीकार नहीं करता है ।

प्रश्न-- औदियिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर--मोहनीय त्रादि कर्म के उदय में जो जो भाव समय समय में ज्ञात्मा में होता है उस भाव का नाम ग्रौदियक भाव है।

प्रश्न--श्रौद्यिक भाव कितने प्रकार का है ?

उत्तर--श्रौद्यिक भाव २१ प्रकार का कहा गया है(१) मनुष्यगति के भाव (२) देवगति के भाव (३) तिर्यंचगित
के भाव (४) नरकगित के भाव (५) पुरुपवेद के भाव (६) स्त्री
वेद के भाव (७) नपुंसकवेद के भाव (८) क्रोध के भाव
(६) मान के भाव (१०) माया के भाव (११) लोभ के
(१२) कृष्ण लेश्या रूप प्रवृत्ति (१३) नीललेश्या रूप
प्रवृत्ति (१४) कापोत लेश्या रूप प्रवृत्ति (१५) पीत लेश्या
रूप प्रवृत्ति (१६) पत्र लेश्या रूप प्रवृत्ति (१५) पीत लेश्या
रूप प्रवृत्ति (१६) पत्र लेश्या रूप प्रवृत्ति (१७) शुक्र
लेश्या रूप प्रवृत्ति (१८) श्रासद्धत्व ।

प्रश्न--असंयम भाव किसे कहते हैं।

· उत्तर--चारित्रगुण की समय समय की विकागी अवस्था का नाम असंयम भाव है।

प्रश्न-- यज्ञान भाव किसे कहते हैं ?



उत्तर--ज्ञानगुण की हीन श्रवस्था का नाम श्रज्ञान भाव है।

प्रश्न—श्रोदयिक भाव के साथ द्रव्य कम्म का किस प्रकार का संस्वन्ध है ?

उत्तर—श्रीद्यिक भाव के साथ द्रव्यकर्म का निमित्त नैमितिक सम्बन्ध है क्योंकि द्रव्यकर्म का उद्य सो निमित्त है श्रीर श्रीद्यिक भाव नैमित्तिक पर्याय है।

ग्रश्न---निमित्त नेमित्तिक सन्यन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—जनक जन्य भाव का नाम निमित्त-नैमि-त्तिक सम्बन्ध है अर्थात् निमित्त जनक है और नैमित्तिक जन्य है। निमित्त के अनुकुल अवस्था धारण करे सो नैमित्तिक हैं।

प्रश्न-- श्रात्मा तथा द्रव्यकर्म में निमित्त नैमित्तिक कीन हैं ?

उत्तर—दोनों ही एक समय में निमित्त भी है और नैमित्तिक भी हैं। कर्म का उदय निमित्त है तद्ख्य आत्मा के भाव का होना नैमित्तिक है, वही आत्मा का भाव निमित्त है और कार्माण वर्गणा का कर्म रूप अवस्था होना नैमित्तिक है। ये दोनों भाव एक समय में ही होता है तो भी आरण कार्य भेद अलग है। प्रश्न-निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धः हण्टान्त देकर समकाईये ?

उत्तर--निमित्त. नैमित्तिक सम्बन्ध में दोनों में ही अर्थात् निमित्त तथा नैमित्तिक में समान अवस्था होती है। (१) जितने श्रंश में ज्ञानावरंग कर्म का त्रावरण होगा उतने ही अंश में जीव का ज्ञान नियम से ढका हुआ होगा। ज्ञानावरण कर्म का आवरण होना निमित्त है श्रीर उसके श्रवुकुल ज्ञान का होना नैमित्तिक है। (२) जितने अंश में मोहनीय कर्म का उदय होगा उतने ही श्रंश में चारित्रगुण नियम से विकारी होगा। मोहनीय कर्म निमित्त है तद्रूप चारित्रगुण में विकार होना नैमित्तिक है। (३) गतिनामा नाम कर्म का उदय होगा उसके अनुकूल आत्मा को उस गति में जाना ही पड़ेगा; गतिनामा नाम कर्म निमित्त हैं तद्रूप आत्या का उस गति में जाना नैसित्तिक है। (४) जितने यंश में य्रात्मा में रागादिक भाव होगा, उतने ही खंश में कार्माण वर्गणा को कर्म रूप अवस्था धारण करना ही पड़ेगा; आत्मा का रागादिक भाव निमित्त है और कासीण वर्गणा का कर्म रूप श्रवस्था होना नैमित्तिक है। (५) जितने श्रंश में श्रात्मा का प्रदेश हलन चलन करेगा, उतने ही अंश में शरीर का परमाखु हलन चलन करेगा। त्रात्मा का प्रदेश का

हलन चलन निमित्त हैं और तद्द्रप शरीर के परमाणु का हलन चलन होना नैमित्तिक हैं। (६) जितने अंश में शरीर के परमाणु लकवाग्रस्त होने के कारण हलन चलन रहित होगा, उतने ही अंश में आत्मा का प्रदेश हलन चलन नहीं कर संकता। शरीर के परमाणु निमित्त हैं और आत्मा का प्रदेश नैमित्तिक है।

प्रश्न—निमित्त के अनुकूल नैमित्तिक की अवस्था होना ही चाहिए, ऐसा कोई आगम वाक्य हैं ?

उत्तर—वहुत है, देखिये समयसार पुन्य पाप अधि-कार गाथा नं० १६१-१६२-१६३:— सम्मतपिडिणियद्धं मिच्छतं जिखबरेही परिकहियं। तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति खायव्यो ॥ खाणस्य पिडिणियद्धं अएखाखं जिखबरेहि परिकहियं। तस्सोदयेख जीवो अएखाखी होदि खायव्यो ॥ चारित्तपिडिणियद्धं कसायं जिनबरेहि परिकहियं। तस्सोदयेख जीवो अवरित्तो होदि खायव्यो ॥

श्रर्थः — सम्यक्त्य का रोकने वाला मिथ्यात्य नामा कर्म है, ऐसा जिनवरदेव ने कहा है। उस मिथ्यात्व नामा कर्म के उदय से यह जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है ऐसा जानना चाहिए। श्रात्मा के ज्ञान को रोकनेवाला ज्ञाना-वरणी नामा कर्म है ऐसा जिनवर ने कहा है, उस ज्ञानावरण कर्म के उदय से यह जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा के चारित्र का प्रतिबंधक मोह-नीय नामा कर्म है ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है, उस मोहनीय नामा कर्म के उदय से यह जीव अचारित्री अर्थात् रागी द्वेपी हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए।

इन तीन गाथाओं में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दिख-लाया है। कर्म का उदय निमित्त है और तद्रूप आत्मा की अवस्था होना नैमित्तिक है। और भी समयसार वध अधिकार गाथा नं० २७८-२७६ देखिये, इस प्रकार है:— जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमाईहिं। रंगज्जिद अग्गोहिं दु सो रत्तादीहिं दब्वेहिं॥ एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमाईहिं। राइज्जिद अग्गोहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं।

अर्थ:—जैसे स्फटिकमणि आप स्वच्छ है, वह आप से आप ललाई आदि रंग रूप नहीं परिणमती परन्तु वह स्फटिकमणि दूसरे लाल काले आदि द्रव्यों से ललाई आदि रंग स्वरूप परिणमन जाती है, इसी प्रकार आत्मा आप शुद्ध है, वह स्वयं रागादिक भावों से नहीं परिणम-नता, परन्तु अन्य मोहादिक कर्म के निमित्त से रागादिक रूप परिणमन जाता है। यह निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दिखलाया है। लाल छादि रंग रूप पर वस्तु निमित्त है। छौर तद्रूप स्फटिकमणि की अवस्था होना नैमित्तिक है। इस गाथा की टीका में कलशा नं० १७५ में आचार्य लिखते हैं:—

यात्मा य्रपने रागादिक के निमित्त भाव को कभी नहीं प्राप्त होता है, उस यात्मा में रागादिक होने का निमित्त पर द्रव्य का सम्बन्ध ही है। यहाँ सूर्यकान्त मिण का दृष्टान्त दिया है कि जैसे सूर्यकान्तमिण याप ही तो याप्ररूप नहीं परिणमनती परन्तु उसमें सूर्य का किरण याप्ररूप होने में निमित्त है वैसे जानना। यह वस्तु का स्वभाव उदय को प्राप्त है, किसी का किया हुया नहीं है यथीत् वस्तु स्वभाव ही ऐसा है।

इसमें कर्म का उद्य निमित्त है और आत्मा में तद्रूप अवस्था होना नैमित्तिक है। एवं सूर्य की किरण निमित्त है तद्रूप सूर्यकान्तमणि का होना नैमित्तिक है। समयसार कर्म अधिकार गाथा = में लिखा है कि:— जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति।

पुगालकम्मणिमित्तं तदेह जीवो वि परिणमई ॥

त्रर्थः — जीव के परिणाम का निमित्त पाकर पुद्रल द्रव्य कर्म रूप अवस्था धारण करता है तथा कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव भी तद्रूप अवस्था धारण करता है। यह निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। एवं समय-मार सर्व विशुद्ध अधिकार में गाथा नं० ३१२-३१३ में लिखा है कि:—

चेया उ पयडीयद्वं उप्पन्जइ विगास्सई । पयडी वि चेययद्वं उप्पन्जइ विगास्सई ॥ एवं बंधो उ दुराहंपि ऋएगोएगएपचया हवे । छप्पगो पयडीय ए संसारो तेगा जायए ॥

अर्थ:—ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञानवरणादि कर्म की प्रकृतियों के निमित्त से उत्पन्न होता है तथा विनाश भी होता है और कर्म प्रकृति भी आत्मा के भाव का निमित्त पाकर उत्पन्न होती है व विनाश को प्राप्त होती है। इसी प्रकार आत्मा तथा प्रकृति का दोनों का परस्पर निमित्त से वंध होता है तथा उस वंध से संसार उत्पन्न होता है। इससे सिद्ध होता है कि कर्म के साथ में आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है तथा आत्मा के भाव के साथ में कार्मीण वर्गणा का निमित्त नैमित्तिक संबन्ध है।

समयसार गाथा ६ की टीका में लिखा है कि ''कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवा यवा एवेति न्यायेन पुद्गल एव न तु जीवः ॥''

अर्थ:—जैसा कारण होता है उसी के अनुसार कार्य होता है जैसे जो से जो ही पैदा होता है अन्य नहीं होता हैं इत्यादि। समयसार कर्ना कर्म अधिकार गाथा १३०-१३१ में लिखा है कि "यथा खलु पुद्रलस्य स्त्रयं परिणामस्त्रभावन्ते सत्यिप कारणातु-विधायित्वात्कार्याणां इति'' अर्थात् निरचयकर पुद्रल द्रव्य के स्त्रयं परिणाम स्त्रभाव रूप होने पर भी जैसा पुद्रल कारण हो उस स्त्ररूप कार्य होता है यह प्रसिद्ध है उसी तरह जीव के स्त्रयं परिणामं भाव रूप होने पर भी जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस न्याय से सिद्ध हुआ कि कारण के अनुकूल कार्य होता है। अर्थात् प्रथम निमित्त तद् परचात् नैमित्तिक अवस्था होती है। उसी प्रकार समयसार की गाथा नं० ३२ की टीका गाथा नं० = की टीका आदि अनेक जगहों पर निमित्त नैमित्तिक सम्त्रन्थ दिखलाया है।

प्रश्न-यदि निमित्त के अनुकूल ही आतमा का भाव हो तो मोच कैसे हो सकता है ?

उत्तर—श्रौदियक भाव के साथ में कर्म का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। श्रौदियक भाव में श्रात्मा पराधीन ही है परन्तु श्रौदियक भाव के साथ में श्रात्मा में एक द्सरा उदीरणा भाव होता है। जिस भाव का बुद्धिपूर्वक त्रियोपशम ज्ञान में ही होता है उस माव में श्रात्मा स्वतंत्र है श्रथीत् उदीरणा में श्रात्मा पुरुषार्थ कर सकता है।

उदीरणा भाव में पुरुपार्थ करने से जी कर्म सत्ता में पड़ा है उस कर्म में अपकर्षण, उत्कर्पण, संक्रमण एवं निर्जरा होती है जिस कारण से सत्ता में पड़े हुए कर्म की शक्ति हीन हीन होती जाती है। सत्ता के कर्म की शक्ति हीन होने से उदय भी होन आते हैं और साव भी हीन होते जाते हैं। उसी प्रकार चयोपशम ज्ञानादि द्वारा कर्म की सचा इतनी चीगा हो जाती है जिसके उद्य में आत्मा के भाव सूचम रागादिक रूप रह जाता है। सूचम कर्म के उदय में रागादिक स्रच्म जरूर होता है परन्तु उस रागा दक में सोहनीय कर्म का वंध करने की शक्ति नहीं है परन्तु अन्य कर्म का वंध हो जाता है, जिस कारण से श्रात्मा वीतराग वन जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि श्रीदियक भाग में श्रात्मा का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है। कमें का उद्य ही आत्मा के पुरुपार्थ का हीनता दिखलाता है।

प्रश्न — कार्य हुए वाद ही निमित्त कहा जाता है, ऐसे अनेक जीवों की धारणा है वह यथार्थ है या नहीं ?

उत्तर—जिन जीवों की ऐसी धारण है कि कार्य हुए वाद निमित्त कहा जाता है उन जीवों को खौदियक याव का जान नहीं है जिस कारण से वह खज़ानी खप्रति-बुद्ध है। कार्य हुए वाद निमित्त कहा जाता है यह लक्ष्ण



उदीरणा भाव का है। अबुद्धि पूर्वक राग में कर्म का उदय कारण है और तद्रूप आत्मा का भाव कार्य है। बुद्धि पूर्वक राग में अर्थात् उदीरणा भाव में आत्मा का भाव कारण है और सत्ता में से कर्म का उदयावली में आना कार्य है, यह दोनों में अन्तर है।

प्रश्न—उदीरणा भाव में कार्य हुए वाद निमित्त कैसे कहा जाता है ?

उत्तर—संसार के सभी पदार्थ ज़ेय रूप हैं। उस ज़ेय को नोकर्म कहा जाता है, परन्तु आत्मा स्वयं ज़ेय को ज़ेय रूप न जानकर उसको अपने रागादिक में निमित्त बना लेता है। इसी कारण रागादिक हुए बाद निमित्त कहा जाता है।

शंका--कैसे निमित्त कहा जाता है, इसे दृशान्त देकर समकाईये।

समाधानः—(१) जैसे देव की मृति देखकर आप भिक्त का राग करते हैं परन्तु-मृति राग कराती नहीं है, भिक्त किए बाद इस देव की भिक्त करी ऐसा कहां जाता है। जैसा राग भिक्त का आपमें हुआ ऐसा राग मृर्ति में नहीं हुआ है अर्थात् निमित्त में नहीं हुआ। ऐसे भाव का नाम निमित्त उपादान सम्बन्ध है। अर्थात् जिसको भाव उदीरणा कही जाती है। भाव उदीरणा में भाव प्रधान है निमित्त गौण है।

(२) दो पुरुष बैठे हैं, वहाँ से एक स्त्री सरल भाव से जा रही है। तब एक पुरुष ने उस स्त्री को देखकर विकार उत्पन्न किया। विकार हुए वाद वह पुरुप कहेगा कि इस स्त्री को देखकर मुक्तमें निकार उत्पन्न हुआ जब कि दूसरा पुरुष कहता है कि स्त्री को मैंने देखा है मगर उसने विकार कराया नहीं । मेरे लिये मात्र ज्ञेय है और त्रापने स्वयं त्रपराध किया है ऐसा त्रपराध कर जहाँ जहाँ निमित्त वनाया जाता है ऐसे सम्बन्ध का नाम निमित्त उपादान सम्बन्ध है ऋथीत् भाव उदीरणा है। भाव उदीरणा में भाव हुए वाद ही निमित्तका आरोप श्राता है। निमित्त उपादान सम्बन्ध में उपादान में जैसी श्रवस्था होती है ऐसी निमित्त में नहीं होती है। उपादान उपदान ही रहता है और निमित्त निमित्त ही रहता है। परन्तु निमित्त नैमित्तिक सम्त्रन्ध में दोनों में समान अवस्था होती है एवं दोनों एक चेत्र में ही रहते हैं। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध में दोनों निमित्त भी हैं और ' दोनों नैमित्तिक भी हैं।

प्रश्न-नोकर्म राग कराता नहीं है परन्तु आत्मा स्वयं अपराध करता है, ऐसा कोई आगम का वाक्य है ?



उत्तर—न्यागम का वाक्य हैं। वह समयसार बंध त्रिवकार गाथा २६५ में इस प्रकार हैं:--

बत्युं पड्ड जं पुण अञ्जयसाणं तु होइ जीवाणं। ण य बत्युयो दु वंधी अञ्जवसाणेण वंधीतिय॥

य्यर्थ:—जीवों के जो भाव हैं वे वस्तु को य्यवलम्बन करके होते हैं तथा वस्तु से वन्थ नहीं है भाव कर ही वंघ होता है। यह गाथा भात्र उदीरण की दिखलाई है एवं कलशा नं० १५१ में भी भाव उदीरणा का कथन किया है जैसे "हे ज्ञानी ! तुभको कुछ भी कर्म कभी नहीं करना योग्य है तो भी तू कहता है कि पर द्रव्य मेरा तो कदाचित् भी नहीं है, श्रौर मैं भोगता हूँ । तव श्राचार्य कहते हैं कि वड़ा खेद है कि जी तेरा नहीं उसे तू भोगता है। इस तरह से तो तू खोटा खाने वाला है। हे भाई! जो तू कहे कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता ऐसा सिद्धान्त में कहा है इसिलये भोगता हूँ, उस जगह तेरे क्या भोगने की इच्छा है ? तू ज्ञान रूप हुआ अपने स्वरूप में निवास करे तो वंध नहीं है श्रीर जो भोगने की इच्छा करेगा तो त् आप अपराधी हुआ, तव अपने त्र्यपराध से नियम से बंध को प्राप्त होगा" यह कथन भाव-उदीरणा का है।

प्रश्न-- ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध में और निमित्त-नैमि-तिक सम्बन्ध में क्या अन्तर है ?

उत्तर— ज़ेय ज्ञायक सम्बन्ध में ज्ञेय तथा ज्ञायक अलग अलग केत्र में रहते हैं। ज़ेय में जनाने की शक्ति है और ज्ञायक में जानने की। ज़ेय कारण है तद्रूप ज्ञान की पर्याय होना कार्य है तो भी दोनों में वंध-बंधक सम्बन्ध नहीं है, जब निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध में दोनों एक जेत्र में रहते हैं, दोनों की विकारी अवस्था है एवं दोनों में परस्पर वंध-बंधक सम्बन्ध है। यह दोनों में अन्तर हैं।

प्रश्न—उपादान की तैयारी होने से निमित्त हाजिर होता है यह कहना सम्यक्ज़ान है ?

उत्तर—नहीं, यह मिध्याज्ञान है, श्रज्ञानसाव है। निमित्त भी लोक का एक स्वतंत्र द्रव्य है, वह हाजिर क्यों होने। जैसे (१) प्यास लगने से कुंश्रा हाजिर नहीं होता परन्तु कुंश्रा रूप निमित्त के पास स्वयं जाना पडता है।

(२) कानजी स्वामी का प्रवचन सुनने के लिये हमारा उपादान, स्वाध्याय मंदिर में गया तो भी कानजी स्वामी प्रवचन सुनाने के लिये हाजिर क्यों नहीं होते।



(३) कुंदकुंद स्वामी का उपादान श्री सीमंधर स्वामी का दर्शन करने के लिये तैयार हुआ है तो भी सीमंधर स्वामी भरतचेत्र में हाजिर क्यों नहीं हुए। विकि कुंदकुंद स्वामी को विदेह चेत्र में जाना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि निमित्त हाजिर नहीं होता।

प्ररन--निमित्त दृर् रहता है या एक चेत्र में रहता है ?

उत्तर—िनिमत्त दूर नहीं रहता, एक चेत्र ही में रहता है जैसे:—एक पिएड हल्दी का है उसकी वर्तमान पर्याय पीली है दूसरे जगह पर एक पिएड चूने का है जिसकी वर्तमान पर्याय सफेद हैं। हल्दी तथा चूने में लाल होने की शिक्ष हैं। अब कही, निमित्त कितनी दूर रहे तो दोनों में लाल शिक्ष प्रगट होवे ? तब आपको कहना पड़ेगा कि दोनों की एकमेक अबस्था हो जाने से लाल पर्याय प्रगट होगी। (२) एक बाल्टी में जल है इसकी वर्तमान अबस्था शीतल है, दूसरी एक बाल्टी में चूना हैं जिसकी वर्तमान अबस्था शीतल है, दूसरी एक बाल्टी में चूना हैं जिसकी वर्तमान अबस्था शीतल है, दोनों में उच्चा होने की शिक्ष है। निमित्त कितनी दूर रहे तो उच्चा हो जाने तब कहना पड़ेगा कि चूना को जल में डाल दो या जल को चूना में डाल दो, दोनों की उच्चा अवस्था हो जानेगी। इससे सिद्ध हुआ कि निमित्त एक चेत्र में ही है रहता

त्रीर दोनों परस्पर में निमित्त भी है और नैमित्तिक भी है।

प्रश्न—आत्मा के लिये एक चेत्र में कौनसा निमित्त हैं ?

उत्तर—ज्ञानावरणादि अष्टकमों का मक समय का उदय आत्मा के विकार के लिये निमित्त हैं और निमित्त जब तक रहेगा तब तक मोत्त नहीं हो सकता है। सत्ता में जो कर्म है वह यथार्थ में निमित्त नहीं है परन्तु एक समय का उदय मात्र निमित्त हैं। इस कर्म के साथ में आत्मा एक त्रेत्र में रहते हुए भी बंध बंधक सम्बन्ध है परन्तु आकाशादि द्रव्य को एक त्रेत्र में रहते हुए भी उसके साथ में बंध-बंधक सम्बन्ध नहीं है जिस कारण वह निमित्त नहीं।

प्रश्न—उदीरणा भाव से अर्थात् चुद्धि पूर्वक राग से समय समय में वंध पड़ता है या नही ?

उत्तर—उदीरणा भाव से समय समय वंध पड़ता नहीं है परन्तु औदियिक भाव से जो समय समय में वंध पड़ता है उस पड़े हुए वंध की सत्ता में उदीरण रूप भाव द्वारा अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण तथा द्रव्य निर्जरा होती रहती है परन्तु उदीरणा भाव से नवीन वंध नहीं पड़ता है क्योंकि एक समय में एक ही वंध पड़ेगा। प्रश्न--- ग्रार्च-रोट्र-ध्यान कान से भाव में होता है ?

उत्तर—यार्त-रोद्द-ध्यान च्योपशमभाव में होता है यथीत् मिश्र भाव में होता है। यार्त-रोद्द-ध्यान च्योपशमभाव की यशुद्ध य्यवस्था का नाम है। यार्त-रोद्द-ध्यान उदीरणाभाव में यथीत् बुद्धिपूर्वक राग में ही होता है इसमें प्रधान कारण च्योपशम ज्ञान की उपयोग रूप यवस्था है। यदि च्योपशम ज्ञान लिध्य रूप रहे तो श्रार्त-रोद्द ध्यान रूप भाव हो ही नहीं सकता है।

प्रश्न-- च्योपशममाव किसे कहते हैं ?

उत्तर— ज्योपशम भाव कर्म के उदय अनुद्य में होता है। जिस भाव को मिश्र भाव भी कहा जाता है। जितने अंश में कर्म का उदय है उतने अंश में बंध पड़ता है और जितने अंश में कर्म का अनुद्य है उतने अंश में स्वभाव भाव है।

प्रश्न--च्योपशम भाव कितने प्रकार का हैं ?

उत्तर--त्योपशम भाव १८ प्रकार का :कहा गया है (१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मनःपर्ययज्ञान, (५) कुमतिज्ञान (६) कुश्रुतज्ञान (७) कुअवधिज्ञान (८) अचत्रुदर्शन (६) चत्रुदर्शन (१०) अवधिदर्शन (११) लाभान्तराय (१२) भोग-अन्तराय (१३) उपभोगन्तराय (१४) दानान्तराय (१५) वीर्यान्तराय (१६) सम्यक्त्व (१७) संयमा-संयम (१८) असंयम।

प्रश्न-- चयोपशम भाव में एक ही साथ में शुद्ध तथा अशुद्ध पारणाम कैसे रहते होंगे ? कोई आगम वाक्य है ?

उत्तर--समयसार ग्रंथ के पुरायपाप श्रिधिकार में कलश ११० में लिखा है कि--यावत्पाकप्रपैति कर्मविरतिज्ञीनस्य सम्यङ न सा

कम्ज्ञानसमुचयोपि विहितस्तावन काचित्वतिः। किंत्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म वंधायतत्

मोचाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः।

अर्थ--जब तक कर्म का उदय है और ज्ञान की सम्यक् कर्म विरित नहीं है तबतक कर्म और ज्ञान दोनों का इकट्ठापन भी कहा गया है, तब तक इसमें कुछ हानि भी नहीं है। यहाँ पर यह विशेषता है कि इस आत्मा में कर्म के उदय की जर्बदस्ती से आत्मा के वेश के विना कर्म उदय होता है वह तो बंध के ही लिये है और मोच के लिये तो एक परम ज्ञान ही है। वह ज्ञान कर्म से आप ही रहित है, कर्म के करने में अपने स्वामीपने रूप

कत्तापने का भाव नहीं है, इससे भी सिद्ध होता है कि चयोपशम भाव मिश्र रूप ही है।

प्रश्न-उपशम भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—द्रव्य कर्म का उपशम होने से जो भार होता है उस भाव का नाम उपशम भार है। कर्म की अपेचा से उद्य, उदीरणा, उत्कर्षण, अपकर्षण, पर प्रकृति संक्रमण, स्थितिकाध्डक घात, अनुभाग काण्डक घात के तिना ही कर्मों की सत्ता में रहने से जो भाव होता है उस भाव को उपशम भाव कहा जाता है।

प्रश्न---- उपशह भाव कितने प्रकार का है ?

उत्तर—उपशम भाव स्थान की अपेवा से दो प्रकार का है और विकल्प की अपेवा से आठ प्रकार का है।

प्रश्न-स्थान की श्रपेत्ता से दो प्रकार का कैसे हैं? उत्तर-एक सम्यक्चरण चारित्र और दूसरा संयम

चरण चारित्र ।

प्रश्न—उपशम भाव विकल्प की अपेदा से आठ प्रकार का कैसे है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन की अपेना से एक प्रकार, और संयम चरण चारित्र की अपेना से सात प्रकार का कहा जाता है (१) नपुंसकवेद उपशम (२) स्त्रीवेद उपशम (३) पुरुष तथा नो कपाय उपशम (४) क्रोध उपशम (५) मान उपशम (६) माया उपशम (७) लोभ उपशम । इस भाव का नाम धर्म भाव है।

प्रश्न-धर्मध्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर--धर्म ध्यान दो प्रकार का कहा गया है।

(१) निश्चय धर्म ध्यान (२) व्यवहार धर्म ध्यान । प्रश्न—निश्चय धर्मध्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर--धर्मध्यान का चार पाया माना गया है।

- (१) मिथ्यात्व अनन्तानु वंधी का अभाव सो प्रथम प या
- (२) अप्रत्याख्यान कपाय का अभाव सो दूसरा पाया
- (३) प्रत्याख्यान कपाय का अभाव सो तीसरा पाया श्रीर (४) प्रमाद का अभाव सो चौथा पाया।

प्रश्न-व्यवहार धर्म ध्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—निरचय धर्मध्यान के साथ जो पुराय भाव है, उसे व्यवहार धर्मध्यान कहा जाता है। आज्ञा विचय, अवाय विचय, विवाक विचय और संस्थान विचय को शास्त्र में धर्म ध्यान कहा है, वह उपचार से कहा है अर्थात् वह व्यवहार धर्मध्यान है। व्यवहार धर्मध्यान मिथ्या दृष्टि को भी होता है और निरचय धर्मध्यान सम्यक् दृष्टि को ही होता है।

प्रश्न--धर्मध्यान कौनसे भाव में होता है ?



उत्तर—चयोपशम भाव में होता है। जितने श्रंश में शुद्धता है उतने श्रंश में निश्चय धर्मध्यान है श्रीर जितने श्रंश में चयोपशम भाव में श्रशुद्धता है उतने श्रंश में व्यवहार धर्मध्यान कहा जाता है।

प्रश्न--चायिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर--कर्म के च्य से ब्यात्मा में जो भाव होता है उस भाव का नाम चायिक भाव है।

प्रश्न--चय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिनके मूल प्रकृति खौर उत्तर प्रकृति के भेद से प्रदेश वंध, प्रकृति वंध, स्थिति वंध, ख्रनुभाग वंध का चय हो जाना, उसे चय कहते हैं।

प्रश्न--चायिक भाव कितने प्रकार का है ?

उत्तर—त्वायिक भाव स्थान की अपेदा पांच प्रकार का अर विकल्प की अपेदा से नो प्रकार का कहा गया है।

प्रश्न---चायिक भाव नौ प्रकार का उपचार से कीन सा है ?

उत्तर--(१) चायिक सम्यक्त्व (२) चायिक चारित्र (३) चायिक केवलज्ञान (४) चायिक केवलदर्शन (५) चायिक लाभ (६) चायिक दान (७) चायिक भोग (८) चायिक उपभोग (६) चायिक वर्ष । प्रश्न--चायिक भाव उपचार से नौ प्रकार का क्यों कहा, यथार्थ में कितना है ?

उत्तर—वीर्यगुण की शुद्ध अवस्था में पांच भाव मानना यह उपचार है। यथार्थ में वीर्यगुण की एक ही अवस्था होती है। चायिक भाव निम्न प्रकार है:—

(१) चायिक सम्यक्त्व (२) चायिक चारित्र (३) चायिक ज्ञान (४) चायिक दर्शन (५) चायिक वीर्य (६) चायिक सुख (७) चायिक क्रिया (८) चायिक योग (६) चायिक अवगाहना (१०) चायिक अञ्यावाध (११) चायिक अगुरुलघुत्व (१२) चायिक स्चमत्व आदि।

प्रश्त--शुक्ल ध्यान कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—शुक्ल ध्यान चार प्रकार का उपचार से कहा गया है (१) पृथक्त्वित्तर्किचार (२) एकत्विवित्तक विचार (३) सूच्मिक्रियाप्रतिपाति (४) व्युपरत क्रिया निवृत्ति, ये चार भेद हैं। यथार्थ में शुक्ल ध्यान एक प्रकार का ही होना चाहिए क्योंकि चारित्र गुण की शुद्ध श्रवस्था का नाम शुक्ल ध्यान है। वह श्रवस्था ग्यारहवें, वारहवें गुण स्थान के पहले समय में हो जाती है।

प्ररन-- शुक्लध्यान और किस अपेचा से कहा है ?

उत्तर--एकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान ज्ञान, दर्शन तथा वीर्यगुण की शुद्धता की अपेदा से कहा गया है। सूच्म क्रियाप्रतिपातिशुक्ल ध्यान योग तथा किया गुण की शुद्धता की अपेचा से कहा गया है और व्युपरत क्रियानियृत्ति शुक्ल ध्यान अव्यावाध आदि गुणों की शुद्धता की अपेचा से कहा गया है। यथार्थ में परगुण की शुद्धता का मात्र आरोप शुक्लध्यान में कहा गया है।

प्रश्न--पृथक्त्वितिकिविचार क्या शुक्ल ध्यान है ?
. उत्तर--विचार करना, वह शुक्लध्यान नहीं है,
परन्तु वह शुक्लध्यान का मल है अर्थात् पुएय भाव
है। जितने अंश में वीतराग भाव की प्राप्ति हुई वही
शुक्ल ध्यान है और उसके साथ में जो द्रव्य गुण पर्याय
का विचार रूप विकल्प है वह शुक्लध्यान नहीं है,
पुएय भाव है। शुक्लध्यान चारित्र गुण की शुद्ध
अवस्था का नाम है।

प्रश्न-शुक्लध्यान पांच भावों में से कीनसा भाव है ?

उत्तर—शुक्लध्यान प्रधानपने चायिक भाव में ही होता है, परन्तु उपशम श्रेगी चढने वाले जीव को प्रथम शुक्ल ध्यान उपशम भाव में भी होता है।

प्रश्न-पारणामिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस भाव में कर्म का सद्भाव तथा श्रभाव कारण न पड़े परन्तु स्वतंत्र श्रात्मा भाव करे उस भाव का नाम पारणामिक भाव है।

प्रश्न-पारणामिक भाव कितने प्रकार का है ?

उत्तर—पारणामिक भाव उपचार से तीन प्रकार का माना गया है (१) चैतन्यत्व (२) भव्यत्व (३) अभव्यत्व ।

प्रश्न--भव बत्व और अभव्यत्व गुण है या पर्याय है ?

उत्तर--भव्यत्व अभव्यत्व भाव श्रद्धागुण की सहज पर्याय है। जिस पर्याय में कर्म का सद्भाव अभाव कारण नहीं पड़ता है जिस कारण उस भाव को पारणामिक भाव कहा है।

प्रश्न--भव्यत्व अभव्यत्व किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस जीव में सम्यक्दर्शन प्राप्त करने की शिक्त है उस जीव को भव्य जीव कहा जाता है। जिस जीव में सम्यक्दर्शन प्राप्त करने की शिक्त नहीं है उसे अभव्य जीव कहा जाता है।

प्रश्न--पारणामिक भाव तीन ही प्रकार के हैं या विशेष हैं ?

उत्तर--पारगामिक भाव तीन ही नहीं हैं विन्क अनेक प्रकार के होते हैं-जैसे सासादन गुगा स्थान में पारगामिक भाव माना है वहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय



नहीं है। तब क्या श्रद्धानाम का गुण उस गुण-स्थान
में इटस्थ रहेगा ? कभी नहीं, श्रद्धानाम के गुण में
कर्म के उदय विना स्वयं पारणामिक भाव से मिथ्यात्
रूप परिणमन किया है।

प्रश्न--श्रीर कोई गुणस्थान में जीव ने पारणामिक भाव से परिणमन किया है ?

उत्तर—किया है, जैसे चयोपशम सम्यक्दिष्ट यनन्तानुवंधी कर्मप्रकृति का निसंयोजन कर उसी परमाणु को अप्रत्याख्यान रूप बना देता है बाद में जब वहीं जीव गिरकर मित्यात्व गुणस्थान में जाता है तब वहाँ अनन्तानुवंधी प्रकृति का उदय नहीं होता है। तब ऐसी अवस्था में चारित्र नाम का गुण पारणामिक भाव से अनन्तानुवंधी रूप परिणमन करता है। उसी प्रकार ग्यारहवें गुणस्थान में भी जीव पारणामिक भाव से ही गिरता है।

प्रश्न--दस प्राण को अशुद्ध पारणामिक भाग माना है, वह ठीक हैं ?

उत्तर--अरेरे! ये तो महान गलती है, क्योंकि वह पुद्गल की रचना है उसका परिणमन पारणामिक भाव से कैसे हो सकता है ? यह तो औदियक भाव है। कर्म के उदय के अनुकूल जीवों को चार छः आदि प्राण होता है। पारणामिक भाव उसी का नाम है जिस में कर्म का सद्भाव अभाव कारण न पड़े और आत्मा के गुण की शुद्ध अशुद्ध अवस्था हो, उसी का नाम पारणामिक भाव है।

प्रश्न-प्राण कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—-प्राण उपचार से चार प्रकार का कहा जाता है, (१) इन्द्रियप्राण (२) चलप्राण (३) आयुप्राण (४) स्वासोच्छ्वास प्राण ।

प्रश्न--प्राण के विशेष भेद कितने हैं ?

उत्तर—दस भेद हैं (१) स्पर्शन इन्द्रिय प्राण (२) •सना प्राण (३) घाणप्राण (४) चत्तुप्राण (५) श्रोत्रप्राण (६) कायप्राण (७) वचनप्राण (८) मनप्राण (६) स्वासो-च्छ्वास (१०) आयुप्राण ।

प्रश्न-किस जीव के कितने कितने प्राण होते हैं ?
उत्तर-एकेन्द्रिय जाव के चार प्राण होते हैं -स्पर्शन
इन्द्रिय, कायवल, स्वासोच्छ्वास, त्रायु । दो इन्द्रिय जीव
के छः प्राण-स्पर्शन इन्द्रिय, रसनाइन्द्रिय, कायवल,
वचनवल, स्वासोच्छ्वास और त्रायु । ते इन्द्रियजीव के
सात प्राण-पूर्वोक्त छः और प्राणइन्द्रिय एक विशेष ।
चतुरिन्द्रिय के त्राठ प्राण-पूर्वोक्त सात और एक चन्नुइन्द्रिय विशेष । असैनी पंचेन्द्रिय के नो प्राण:-पूर्वोक्त

त्राठ श्रोर एक श्रोत्र इन्द्रिय विशेष। संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव के दस प्राणः-पूर्वोक्त नो श्रोर एक मन प्राण विशेष।

प्रश्न--फेवली भगवान के कितने प्राण हैं?

उत्तर—केवली भगवान के तेरहवें गुणस्थान में चार प्राण हैं-(१) कायप्राण, (२) वचन प्राण, (३) स्वासोच्छ्वास (४) द्यायु । केवली के इन्द्रिय तथा मन प्राण नहीं है क्योंकि यह प्राण च्योपशम ज्ञान में ही होता है, परन्तु च्यायिक ज्ञान में यह प्राण अकार्यकारी हैं तथायि शरीर में इन्द्रियाँ ज्यादि की रचना जरूर है ।

प्रश्न--चौदहवें गुणस्थान में केवली की कितने प्राण हैं ?

उत्तर—चौदहवें गुणस्थान के पहले समय में केवली के मात्र आयु प्राण है। चौदहवें गुणस्थान के पहले समय में केवली के शरीर का विलय हो जाता है जिस कारण वहाँ काय, वचन तथा म्वासोच्छ्वास प्राण नहीं है।

प्रश्न---क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं ?
उत्तर---जिस काल में जैसी अवस्था होने वाली है,
ऐसी अवस्था होना उसे क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं ?

प्रश्न--क्या सभी जीवों को क्रमवद्ध ही पर्याय होती हैं ?

उत्तर—सभी संसारी जीवों की क्रमबद्ध तथा अक्रम पर्याय होती हैं!

प्रश्न--ग्रात्मा में एक ही साथ में दो अवस्था कैसी होती होगी ?

उत्तर—ग्रात्मा में विकारी श्रवस्था दो प्रकार की होती है (१) श्रवुद्धिपूर्वक (२) वुद्धिपूर्वक जिसको शास्त्रीय भाषा में श्रोदियक भाव तथा उदीरणाभाव कहा जाता है। श्रोदियिकभाव कर्म के उदय के श्रवुक्त ही होते हैं श्रोर कर्म का उदय होना काल द्रव्य के श्राधीन है जिस कारण श्रोदियकभाव क्रमबद्ध ही होता है। परन्तु उदीरणाभाव काल के श्राधीन नहीं है परन्तु श्रात्मा के पुरुषार्थ के श्राधीन है जिस कारण श्रात्मा जो भाव करे सो कर सकता है इस कारण उदीरणा भाव श्रक्रम है।

प्रश्न-- ''क्रमबद्ध ही पर्याय होती है'' ऐसा सोनगढ़ से प्रतिपादन रूप शास्त्र निकाला है, क्या यह सत्य है ?

उत्तर—यह शास्त्र सोनगढ़ ने किस अभिप्राय से निकाला है। शास्त्र प्रकाशित कराने में तीन अभिप्राय होते हैं (१) इस शास्त्र से अनेक जीवों को लाभ हो (२) इस शास्त्र से किसी जीव को लाभ न हो (३) इस शास्त्र से लाभ-अलाभ कुछ न हो। अब यह सोचिए



कि इस शास्त्र को किस अभिप्राय से प्रकाशित कराया गया। तत्र कहना होगा कि वहुत जीवों को लाभ हो सकता है। इससे स्वयं सिद्ध हुआ कि इस शास्त्र के पढ़ने से बहुत जीवों की पर्याय सुधर सकती है और न पढ़ने से सुधर नहीं सकती है। तत्र पर्याय क्रमबद्ध कहाँ रही ?

प्ररन-एक साथ जीव में एक भाव होगा या विशेष।

उत्तर-एक जीव में एक साथ पांच भाव हो सकते हैं (१) श्रीदियक भाव (२) चयोपशम भाव (३) उपशम भाव (४) चायिक भाव (५) पारणामिक भाव। एक भाव में दूसरे भाव का अन्योन्य-अभाव है, तब कौन से भाव की व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहेंगे यह शान्ति से विचारना चोहिए। जो महाशय क्रमबद्ध ही प्रयीय कहते हैं उनको शान्ति से पूछिये कि आप में पांच भाव कैसे होते हैं, फिर उन्हीं से पूछिये कि पांच भाव में कीन सा क्रमबद्ध भाव है। जिस जीव की भाव का ज्ञान नहीं है वह तो स्वयं अप्रतिवुद्ध है ही और दूसरे जीव को भी अप्रतिवुद्ध होने में कारण पड़ता है उस जीव की कौन सी गति होगी ? यह तो सांपछुछुन्दर की सी गति हो रही है। यदि क्रमबद्ध ही पर्याय होती है तो पुरुषार्थ करने का उपदेश क्यों दिया जाता है एवं सत्-समानम करो,

कुसंगति छोड़ो यह वाच्य वाचक भाव होने का क्या कारण है ? यदी क्रमचद्ध ही पर्याय होती है तो प्रवचन का रिकार्ड क्या सोचकर किया जाता है । यदि रिकार्ड से जीवों को लाभ होता ही नहीं है तो व्यर्थ के संभटों में ज्ञानी पुरुप क्यों पडते हैं ? यद्यपि रिकार्ड लाभ करती नहीं है परन्तु रिकार्ड द्वारा अनेक जीव लाभ उठाकर अपनी क्रमबद्ध पर्याय का संक्रमण आदि कर लेते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा में क्रमबद्ध तथा अक्रम पर्याय होती हैं ।

. शंकाः—यदि अक्रम पर्याय होती है तो सर्वज्ञ का ज्ञान मिथ्या हो जाता है।

समाधानः—सर्वज्ञ का स्वरूप का ज्ञान नहीं है इस कारण आपको शंका होती है। सर्वज्ञ के ज्ञान में पदार्थ भलकते हैं परन्तु भूतकाल तथा भविष्यकाल की पर्याय प्रकट रूप भलकती नहीं विष्क शक्ति रूप भलकती है, जिससे वर्त्तमान पर्याय प्रकट सिहत पदार्थ भूत भविष्य की पर्याय की शक्ति सिहत भलकता है। इस कारण से सर्वज्ञ के ज्ञान में वाधा नहीं आती है। सर्वज्ञ के ज्ञान में भूत भविष्य का भेद नहीं हैं। सर्वज्ञ लोकालोक को जानता है यह कहना असद्भृत उपचरित व्यवहार का कथन है, परन्तु निश्चय नय से सर्वज्ञ अपने स्वरूप का ही ज्ञाता दृष्टा है। यदि सर्वज्ञ भूत और भविष्य की व्यक्त रूप पर्याय जानता है तो हमारी प्रथम की तथा शेष की पर्याय भी जानना चाहिए। वह प्रथम पर्याय जाने तव उसके, पहले हम क्या थे और शेष की पर्याय जाने तव क्या द्रव्य का नाश हो गया? परन्तु ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। इसलिये, सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में भृत भविष्य का भेद नहीं है।

इति 'जिनसिद्धान्त'' शास्त्र विपे जीव भाव, तथा निर्मित्त श्रिधिकार क्ष समाप्त क्ष







## प्रमाण नय निक्षेप अधिकार

प्रश्न-पदार्थ को जानने के कितने उपाय हैं ? उत्तर-चार उपाय हैं-(१) लक्त्रण (२) प्रमाण (३) नय (४) निक्तेष ।

प्रश्न-- लच्या किसे कहते हैं ?

उत्तर-पदार्थ को जानने वाले हेत को लच्छा कहते हैं जैसे जीव का लच्छा चेतना।

प्रश्न--- लच्चण के कितने भेद हैं ?

उत्तर—लच्या के दो भेद हैं (१) तादातम्य लच्या (२) संयोग लच्या।

प्रशन—तादातम्य लच्च किसे कहते हैं ?

उत्तर-पदार्थ से लच्च श्रलग न हो उसे तादातम्य लच्च कहते हैं जैसे जीव का लच्च चेतना, पुद्रल का लच्च रूप, रस, गंध स्पर्श।

प्रशन—संयोग लच्च किसे कहते हैं ?

उत्तर—वस्तु के स्वरूप में मिले न हों परन्तु मात्र संयोग रूप हो उसे संयोग लक्तण कहते हैं, जैसे जीव का लक्तण मनुष्य देव आदि ।



प्रश्न- लच्या भास किसे कहते हैं ?

उत्तर — लच्या सदोप हो उसे लच्याभास कहते हैं।

प्रश्न-- लच्चण के दोप कितने हैं ?

उत्तर—लच्च के तीन दोप हैं, (१) अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति (३) असंभव।

प्रश्न-लच्य किसे कहते हैं ?

उत्तर- जिसका लच्चण किया जाय उसे लच्च कहते हैं।

प्रश्न-- अव्याप्ति दीप किसे कहते हैं ?

उत्तर—लच्य के एक देश में रहने को अव्याप्ति दोप कहते हैं जैसे जीव का लच्चण केवलज्ञान। इस लच्चण से सब जीवों में केवलज्ञान पाया नहीं जाता है, यह दोप आता है!

प्रश्न-- - श्रातिव्याप्ति दोप किसे कहते हैं ?

उत्तर—लदय तथा अलदय में लदाण के रहने की अतिव्याप्ति कहते हैं जैसे जीव का लद्गण अमूर्त । इस लद्गण से धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य, जीव हो जावेगा यह दोप आता है।

प्रश्न—अलच्य किसे कहते हैं ?

उत्तर-लच्य के सिवाय दूसरे द्रव्य को अलच्य कहते हैं। प्रश्न--- असंभव दोप किसे कहते हैं ?

उत्तर-लच्य में लच्या की असंभवता की असंभव दोप कहते हैं, जैसे जीव का लच्या वर्णीदिक।

प्रश्न-प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—सम्यक्ज्ञान को प्रमाण्ज्ञान कहते हैं त्र्राथीत् सामान्य तथा विशेष के यथार्थ ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं।

प्रश्न-प्रमाण के कितने भेद हैं ?

उत्तर—श्रनेक भेद हैं-प्रत्यच, परोच, तर्क, श्रनुमान, श्रागम श्रादि ।

प्रश्न-प्रत्यच किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो पदार्थ को स्पष्ट जाने उसे प्रत्यच कहते हैं।

प्रश्न-परोत्त प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो दूसरे की सहायता से पदार्थ को स्पष्ट जाने उसे परोच्च प्रमाण कहते हैं।

प्रश्न-तर्क किसे कहते हैं ?

उत्तर-व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं।

प्रश्न-व्याप्ति किसे कहते हैं ?

उत्तर-- अविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं।

प्रश्न-अविनाभाव सम्बन्ध किसे कहते हैं ?



उत्तर—जहां जहां साधन हो वहां वहां साध्य के होने श्रीर जहां जहां साध्य नहीं हो वहां वहां साधन के भी न होने को श्रविनाभाव सम्बन्ध कहते हैं। जैसे जहां २ धूम है वहां वहां श्रिग्न है श्रीर जहां २ श्रिग्न नहीं है वहां धुश्रां भी नहीं है।

प्रश्न--- अनुमान किसे कहते हैं ?

उत्तर—साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं।

प्रश्न--- आगम प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर---- आप्त के वचन आदि से उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को आगमप्रमाण कहते हैं ।

प्रश्न--- आप्त किसे कहते हैं ?

उत्तर-परम हितोपदेशक वीतराग सर्वज्ञ देव को श्राप्त कहते हैं।

प्रश्न-प्रमाण का विषय क्या है ?

उत्तर—सामान्य अथवा धर्मी तथा विशेष अथवा धर्म दोनों अंशों का समूह रूप वस्तु प्रमाणका विषय है।

प्रश्न-विशेष किसे कहते हैं ?

उत्तर—वस्तु के किसी खाश खंश खधना हिस्से की विशेष कहते हैं।

प्रश्न—विशेष के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं। (१) सहमानी निशेष,

प्रश्न—सहभावी विशेष किसे कहते हैं ?

उत्तर—गुण को सहभावी विशेष कहते हैं ।

प्रश्न—क्रमभावी विशेष किसे कहते हैं ?

उत्तर—पर्याय को क्रमभावी विशेष कहते हैं ।

प्रश्न—प्रमाणाभास किसे कहते हैं ?

उत्तर—मिथ्याज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं ।

प्रश्न—प्रमाणभास के कितने भेद हैं ?

उत्तर—प्रमाणभास के कितने भेद हैं ?

उत्तर---तीन भेद हैं (१) संशय (२) विपर्यय (३) श्रनध्यवसाय ।

प्रश्न--संशय किसे कहते हैं ?

उत्तर—विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं, जैसे यह सीप है या चाँदी ? यह पुराय है या धर्म है ?

प्रश्न--विपर्यय किसे कहते हैं ?

उत्तर--विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं, जैसे पुएय भाव में धर्मभाव मानना, श्रौद्यिक भाव को चयोपशम भाव मानना।

प्रश्न--- अनध्यवसाय किसे कहते हैं ?

उत्तर—"यह क्या है" ऐसे प्रतिभास को अनध्य-वसाय कहते हैं! जैसे "क्या यह आत्मा है ?"

प्रश्न--नय किसे कहते हैं ?

उत्तर--वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान की नय कहते हैं।

प्रश्न--नय के कितने भेद हैं ?
उत्तर--दो भेद हैं (१) निश्चयनय (२) व्यवहारनय
प्रश्न--निश्चयनय के कितने भेद हैं ?

उत्तर—निश्चयनय के दो मेद हैं (१) तादातम्य संबंध निश्चयनय (२) संयोग सम्बन्ध निश्चयनय।

प्रश्म--तादात्म्य संबंध निश्चयनय किसे कहते हैं ?
उत्तर--पदार्थ में गुणगुणी का एवं गुण पर्याय
का भेद किए विना अखएड रूप देखना उसी का नाम
तादात्म्य संबंध निश्चयनय है, जैसे आत्मा को ज्ञायक

स्त्रभावी कहना, पुद्रल को जड़ स्वभावी कहना।

प्रश्न—संयोग सम्बन्ध निश्चयनय किसे कहते हैं ? उत्तर—मिले हुए दो पदार्थ में से अलग अलग पदार्थ को अपने अपने गुण पर्याय रूप कहना सो संयोग संबंध निश्चनय है जैसे आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र बाला कहना, पुद्रल को रूप रस गंध वर्ण बाला कहना ।

प्रश्न--व्यवहारनय के कितने भेद हैं ?

उत्तर—व्यवहारनय के अनेक भेद हैं तो भी चार भेद में गर्भित हैं—(१) सद्भृत-व्यवहार (२) असद्भृत-व्यवहार (३) असद्भृत-अनउपचरित-व्यवहार (४) असद्-भृत-उपचरित-व्यवहार ।

प्रश्न--सद्भूत-व्यवहार नय किसे कहते हैं ?

उत्तर—पदार्थ में जो गुण तथा पर्याय नित्य रहने वाला है वह उस पदार्थ का कहना ही सद्भूत व्यवहार है, जैसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तथा केवलज्ञान, वीतरागता, जीव की कहना।

प्रश्न--ग्रसद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर--पदार्थ में जो पर्याय विकारी अनित्य रहने वाली है उस पर्याय को उस द्रव्य की कहना असद्भृत व्यवहारनय है, जैसे क्रोधादिक तथा मतिज्ञानादिक जीव का कहना।

प्रश्न-- असद्भूत अन-उपचरित व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—मिले हुए भिन्न पदार्थ को अमेद रूप कहना उसे असद्भूत अन-उपचरित व्यवहार नय कहते हैं। जैसे ''यह शरीर मेरा है''।

प्रश्न-श्रसद्भृत उपचरित व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—श्रत्यन्त भिन्न दूरवर्ती पदार्थ को श्रपना कहना श्रसद्भूत उपचरित व्यवहार है, जैसे यह मेरा पिता है, यह मेरा मन्दिर है, भगवान् लोकालोक का देखते हैं इत्यादि।

प्रश्न---निश्चय नय के त्रीर कोई भेद हैं ? उत्तर--दो भेद हैं (१) द्रव्यार्थिक नय (२) पर्या-याथिक नय ।

प्रश्न--द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो सामान्य को ग्रहण करे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, जैसे आत्मा को ज्ञायक स्वभावी कहना, पुद्रल को जह स्वभावी कहना।

प्रश्न--पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो विशेष को ग्रहण करे उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं, जैसे श्रात्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र कहना, पुद्रल में रूप रस वर्ण कहना।

प्रश्न--द्रच्याधिक नय के कितने मेद हैं ? उत्तर--तीन मेद हैं (१) नैगमनय (२) संग्रहनय

(३) व्यवहार नय ।

प्रश्न--नैगम नय किसे कहते हैं ?

उत्तर--दो पदार्थों में से एक को गौण और दूसरे को प्रधान करके मेद अथवा अभेद को विषय करने वाला ज्ञान नैगमनय है। जैसे कोई मनुष्य प्रचाल कर रहा है श्रीर किसी ने पूछा "क्या कर रहे हो" तो उसने उत्तर दिया "पूजा कर रहा हूँ"। यहाँ प्रचाल में पूजा का संकल्प है। उसी क नाम नैगमनय है।

प्रश्न-संग्रहनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—अपनी जाति का विरोध नहीं करके अनेक विषयों को एकपने से जो ग्रहण करे उसे संग्रहनय कहते हैं, जैसे जीव कहने से चारों गतियों के जीव का ज्ञान करे। प्रशन—व्यवहार नय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो संग्रहनय से ग्रहण किये गये पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करके ज्ञान करे, जैसे जीव कहने से मनुष्य, देव, तिर्यञ्च, नारकी का छालग छालग ज्ञान करे उसे व्यवहार नय कहते हैं।

प्रश्न-पर्यायार्थिक नय के कितने भेद हैं ?

उत्तर—चार भेद हैं-(१) ऋजुस्त्रनय, (२) शब्द नय, (३) समभिरूढनय और (४) एवंभ्तनय ।

प्रश्न-श्चानुसूत्र न्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—भृत भविष्य की श्रपेत्ता न करके वर्तमान पर्याय मात्र को जो ग्रहण करे सी ऋ जुसूत्र नय है, जैसे श्रीणक के जीव को नारकी कहना।

प्रश्न-शन्दनय विसे कहते हैं ?



उत्तर—लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्गादिक के मेद से जो पदार्थ को मेद रूप ग्रहण करे सो शब्दनय है, जैसे—दारा, मार्या, कलत्र ये तीनों मिन्न लिङ्ग के शब्द एक ही स्त्री पदार्थ के वाचक हैं। सो यह नय स्त्री पदार्थ को तीन भेदरूप ग्रहण करता है। इसी प्रकार कारकादिक के भी दृशन्त जानने।

प्रश्न-समभिरूडनय किसे कहते हैं ?

उत्तर — लिंगादिक का भेद न होने पर भी पर्याय-शब्द के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करे। जैसे इन्द्र, शक्र, पुरन्दर। ये तीनों ही एक एक ही लिंग के पर्यापशब्द देवराज के वाचक हैं। सो यह नय देवराज को तीन भेद रूप ग्रहण करता है।

प्रश्न-एवंभूतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर — जिस शन्द का जिस किया रूप अर्थ है, उसी क्रियारूप परिणमें पदार्थ को जो , ग्रहण करे, सो एवंभूतनय है, जैसे समवशरण में विराजमान तीर्थङ्कर देव को तीर्थङ्कर कहना।

प्रश्न--निचेष किसे कहते हैं ?

उत्तर—युक्ति करके सुयुक्त मार्ग होते हुए कार्य के वश से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव में पदार्थके स्थापन रूप ज्ञान को निचेप कहते हैं। प्रश्न--निचेष के कितने मेद हैं ?

--- उत्तर--चार भेद हैं-(१) नाम निन्तेप, (२) स्थापना निन्तेप (३) द्रव्य निन्तेप, (४) भाव निन्तेप ।

प्रश्न--नाम निचेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—पदार्थ में गुण न हो श्रोर उस गुण से उसको जानना उस ज्ञान का नाम नामनिचेप है, जैसे श्रंधे को नयनसुखदास कहना, भिखारिन को लच्मी वाई कहना।

प्रश्न-स्थापना नित्तेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—कोई भी पदार्थ में "यह वही है" इस प्रकार के स्थापना ज्ञान का नाम स्थापना नित्तेष है, जैसे—पापाण की मूर्ति को देव कहना। पीला चावल को पुष्प कहना, पिता की तस्वीर को पिता कहना आदि। जिसमें स्थापना हाती है वह पदार्थ अतदाकार ही होता है परन्तु ज्ञान में स्थापना तदाकार ही होती है।

ु प्रश्न--द्रव्य निचेष किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो पदार्थ त्रागामी परिणाम की योग्यता रखने वाला हो उसी को वर्तमान में तद्रूप जानने वाले ज्ञान को द्रव्य निचेष कहते हैं, जैसे तुरन्त के जन्मे हुए वालक को तीर्थङ्कर कहना और तद्रूप सत्कार करना।

प्रश्न--भांच निच्चप किसे कहते हैं ?

उत्तर—नर्तमान पर्याय संयुक्त पदार्थ को वर्तमान रूप जानने वाले ज्ञान को भाव निचेप कहते हैं जैसे—— समवशरण में विराजमान वीतराग सर्वज्ञ देव को वीतराग रूप जानना।

प्रश्न-यह चार निचेष कौन से नय के छाश्रित हैं?

उत्तर--नाम, स्थापना तथा द्रव्य निचेष, द्रव्याथिक नय के आश्रित हैं और मात्र भाव निचेष पर्यायार्थिक नय के आश्रित हैं।

इति 'जिन सिद्धान्त' शास्त्र विषै प्रमाण नय निच्नेष श्रिधिकार क्ष समाप्त क्ष

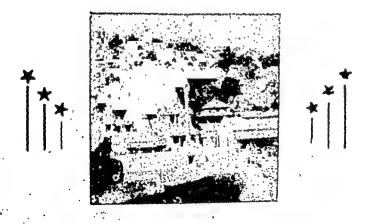

## ठयवहार जीव अधिकार

प्रश्न--जन्म कितने प्रकार का होता है ?

उत्तर--जन्म तीन प्रकार का होता है- (१) उपपाद
जन्म, (२) गर्भ जन्म, (३) सर्म्यूच्छन जन्म।

प्रश्न--उपपाद जन्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो जीव देवों की उपपाद शय्या तथा नारिकयों के योनिस्थान में पहुँचते ही अन्तर्मु हुर्त्त में युवावस्था को प्राप्त हो जाय, उस जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं।

प्रश्न-गर्भ जन्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—माता पिता के रज तथा वीर्य से जिनका शारीर बने उस जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं।

प्रश्न--सम्पूर्च्छन जन्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जो माता-पिता के अपेदा के विना शरीर धारण करे उस जन्म की सम्मूच्छन जन्म कहते हैं।

प्रश्न-किन किन जीवों के कौन कौन सा जनम



उत्तर—देव नारिकयों के उपवाद जनम होता है। जरायुज, अएडज, पोतज (जो योनि से निकलते ही भागने दौड़ने लग जाता है और जिनके ऊपर जेर वगैरह नही होता है, जीवों के गर्भ जनम ही होता है और शेप जीवों के सम्मूर्ज्जनजन्म ही होता है।

प्रश्न-कौन कौन से जीवों को कौन कौन सा भाव

उत्तर—नारकीय श्रीर सम्मूच्छेन जीवों के नपु सक भाव तथा देवों को पुरुष तथा स्त्री वेद भाव तथा शेष जीवों को तीनों वेद रूप भाव होते हैं।

प्रश्न--जीव समास किसे कहते हैं ?

उत्तर---जीवों के रहने के ठिकानों की जीव समास कहते हैं।

प्रश्न--जीव समास के कितने भेद हैं ?

उत्तर---जीव समास के ६ मेद हैं । तिर्यंच के ८५

मनुष्य के ६ नारकीय के २ श्रीर देवों के २ ।

प्रश्न---तिर्यंच के ८५ भेद कौन कौन से हैं ?

उत्तर---सम्मूच्र्यन के उनहत्तर और गर्भज के १६।

प्रश्न---सम्मूच्र्यन के उनहत्तर कौन कौन से हैं ?

उत्तर---एकेन्द्रिय के ४२, विकलत्रय के ६ और
पंचेन्द्रिय के १८।

प्रश्त—एकेन्द्रिय के ४२ भेद कौन कौन से हैं ?
उत्तर—पृथिवी, अप, तेज, वायु, नित्यनिगोद, इतरनिगोद, इन छहों के वादर और सच्म की अपेचा से १२
तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक को मिलाने
से १४ हुए। इन चौदहों के पर्याप्तक,—निर्वृत्य पर्याप्तक
और लब्ध्यपर्याप्तक इन तीनों की अपेचा से ४२ जीव
समास होते हैं।

प्रश्न--विकलत्रय के ६ भेद कौन कौन से हैं ?

उत्तर--द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रिय के पर्याप्तक, निर्नृत्यपर्याप्तक, श्रौर लब्ध्यपर्याप्तक की श्रपेत्ता नो भेद हुए।

प्रश्न-सम्मूच्छन पंचेन्द्रिय के १८ भेद कौनर से हैं?
उत्तर--जलचर, स्थलचर, नभचर, इन तीनों के सैनी
असैनी की अपेचा से ६ भेद हुए और इन छहों के
पर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक, लब्ध्यपर्याप्तक की अपेचा से
१८ जीव समास होते हैं।

प्रश्न-गर्भज पंचेन्द्रिय के १६ भेद कौन से हैं ? उत्तर--कर्मभूमि के १२ भेद और भोगभूमि के ४ भेद।

प्रत्न--कर्मभूमि के १२ भेद कौन से हैं?



उत्तर--जलचर, स्थलचर, नमचर इन तीनोंके सैनी असैनी के भेद से ६ भेद हुए और इनके पर्याप्तक, निर्वृत्य-पर्याप्तक की अपेना १२ भेद हुए।

प्रश्न-भोगभृमि के चार भेद कौन २ से हैं ?

उत्तर—स्थलचर और नभचर इनके पर्याप्तक और निर्वृत्यपर्याप्तक की अपेचा ४ भेद हुए। भोगभूमि में असैनी तिर्यञ्च नहीं होते हैं।

प्रश्न--मनुष्य के नौ भेद कीन २ से हैं ?

उत्तर—श्रार्यखंड, म्लेच्छखंड, भोगभूमि, क्रुभोग-भूमि इन चारों गर्भजों के पर्याप्तक, निर्दृत्यपर्याप्तक की श्रपेचा = हुए। इनमें सम्मूर्च्छन मनुष्य का लब्ध्यपर्या-प्तक भेद मिलाने से ६ भेद होते हैं।

प्रश्न-नारिकयों के दो भेद कौन से हैं?

उत्तर-पर्याप्तक और निर्मृत्यपर्याप्तक।

प्रश्न-देवों के दो भेद कौन से हैं?

उत्तर-पर्याप्तक और निर्मृत्यपर्याप्तक।

प्रश्न-देवों के विशेष भेद कौन-कौन से हैं?

उत्तर---चार हैं--(१) भवनवासी, (२) व्यन्तर,

(३) ज्योतिष्क, (४) वैमानिक।

प्रश्न-भवनवासी देवों के कितने भेद हैं?

उत्तर—दस भेद हैं, (१) असुरकुमार, (२) नाग-कुमार, (३) विद्युत्कुमार, (४) सुपर्णकुमार, (५) अग्निकुमार, (६) वातकुमार, (७) स्तनितकुमार (८) उद्धिकुमार, (१) द्वीपकुमार, (१०) दिक्कुमार, प्रश्न—व्यन्तरों के कितने भेद हैं १

उत्तर—आठ भेद हैं--('१) किन्नर, (२) किंपुरुप (३) मरोरग, (४) गंधर्व, (५) यत्त, (६) रात्त्स, (७) भूत, (८) पिशाच।

प्रश्न--ज्योतिष्क देवों के कितने भेद हैं ? उत्तर--पांच भेद हैं--(१) सूर्य, (२) चन्द्रमा, (३) ग्रह, (४) नचत्र, (५) तारा।

प्रश्न--वैमानिक देवों के कितने भेद हैं ? . उत्तर--दो भेद हैं:-क्रन्पोपपन्न, कन्पातीत । प्रश्न--कन्पोपपन्न किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिनमें इन्द्रादिकों की कल्पना हो उनकी कल्पोपपन्न कहते हैं।

प्रश्न--कल्पातीत किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिनमें इन्द्रादिक की कल्पना न हो उनको कल्पातीत कहते हैं।

प्रश्न--कल्पोपपन देशों के कितने भेद हैं ?



उत्तर—सोलह भेद हैं-सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, त्रह्म, त्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, श्रानत, प्रास्तत, त्रारण श्रीर श्रन्युत।

प्रश्न--कल्पातीत देवों के कितने भेद हैं ?

उत्तर—तेईस भेद हैं--नव ग्रैवेयक, नव श्रनुदिश, पांच श्रनुत्तर (विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित श्रीर सर्वार्थसिद्धि )।

प्रथ्न--नारिकयों के विशेष भेद कान २ से हैं ?

उत्तर--पृथ्वियों की अपेक्षा से सात भेद हैं ।

प्रथ्न--सात पृथ्वियों के नाम क्या क्या हैं ?

उत्तर--रत्नप्रभा ( घम्मा ), शर्कराप्रभा ( वंशा ),

बालुकाप्रभा ( मेवा ), पंकप्रभा ( अंजना ), धृमप्रभा ( अरिष्टा ), तमःप्रभा ( मघवी ) महातमप्रभा (माघवी)।

प्रश्न - सूच्म एकेन्द्रिय जीवों के रहने का स्थान कहां है ?

उत्तर-सर्वलोक ।

प्रश्न-वादर एकेन्द्रिय जीव कहां रहते हैं ?

उत्तर-वादर एकेन्द्रिव जीव किसी भी आधार का निमित्त पाकर निवास करते हैं।

प्रश्न-त्रसजीव कहां रहते हैं ? उत्तर-त्रसजीव त्रसनाली में ही रहते हैं । प्रश्न-विकलत्रय जीव कहां रहते हैं ? उत्तर-विकलत्रय जीव कर्मभूमि खीर अन्त के आधे द्वीप तथा अन्तके स्वयंभूरमण समुद्र में ही रहते हैं। प्रश्न-पंचेन्द्रिय तिर्यक्ष कहां कहां रहते हैं ?

उत्तर—तिर्यक् लोक में रहते हैं, परन्तु जलचर तिर्यश्च, लवण समुद्र, कालोद्धि समुद्र और स्वयंभृरमण समुद्र के सिवाय अन्य समुद्रों में नहीं हैं।

प्रश्न-नारकीय जीव कहां रहते हैं ? उत्तर-अधोलोक की सात पृथ्वियों में ( नरकों में ) रहते हैं।

प्रश्न-भवनवासी और व्यन्तर देव कहां २ रहते हैं? उत्तर-पहली पृथिवी के खरभाग और पंक्रभाग में तथा तिर्यक्लोक में रहते हैं।

प्रश्न-ज्योतिष्क देव कहां रहते हैं ?

उत्तर—पृथ्वि से सात सो नव्वे योजन की ऊंचाइ से लगाकर नो सो योजन की ऊँचाई तक अर्थात् एक सो दस योजन आकाश में एक राजू मात्र तिर्यक्लोक में ज्योतिष्क देव निवास करते हैं।

> प्रश्त-वैमानिक देव कहां रहते हैं ? उत्तर-उर्ध्वलोक में । प्रश्त- मनुष्य कहां रहते हैं ?



उत्तर-नरलोक में। प्रश्न-लोक के कितने भेद हैं ?

उत्तर - लोक के तीन भेद हैं--ऊर्घ्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक।

प्रश्न अथोलोक किसे कहते हैं ?
उत्तर मेरु के नीचे सात राजू अथोलोक है।
प्रश्न जर्ध्वलोक किसे कहते हैं ?
उत्तर मेरु के ऊपर लोकके अन्त पर्यन्त ऊर्ध्वलोक है।

प्रश्न-मध्यलोक किसे कहते हैं ?

उत्तर - एक लाख चालीस योजन मेरु की ऊंचाई के वरावर मध्यलोक हैं ।

प्रश्न-मध्यलोक का विशेष स्वरूप क्या है ? ..

उत्तर—मध्यलोक के अत्यन्त शीच में एक लाख योजन चौडा, गोल (धाली की तरह) जंबूद्वीप है । जम्बूद्वीप के बीच में एक लाख योजन ऊंचा सुमेर प्यत है जिसका एक हजार योजन जमीन के भीतर मूल हैं। निन्याणवे हजार योजन पृथ्वी के ऊपर है और चालीस योजन की चूलिका (चोटी) है। जम्बूद्वीप के बीच में पश्चिम पूर्व की तरफ लम्बे छह छलाचल पर्वत पड़े हुए हैं। जिनसे जम्बूद्वीप के सात खरुड हो गये हैं। इन सातों खरुडों के नाम इस प्रकार हैं--(१) भरत, (२) हेमबत, (३) हरि, (४) बिदेह, (५) रूक, (७) ऐरावत । विदेह चेत्र में मेरु के उत्तर की तरफ उत्तरक्रुरु और दिच्छिण की तरफ देवकुरु हैं । जंबुद्दीप के चारों तरफ खाई की तरह वेहें हुए दो लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र है। लवण समुद्र को चारों तरफ से वेढे हुए चार लाख योजन चौडा धातकी खएड द्वीप है । इस धातकीखराड द्वीप में दो मेरु पर्वत हैं और चेत्र कुला-चलादि की सब रचना जंबूद्वीप से दूनी है। धातकीखराड को चारों तरफ वेढे हुए आठ लाख योजन चौंडा कालो-दिध समुद्र है और कालोदिध को बेढे हुए सोलह लाख योजन चौडा पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच वडे के त्राकार चौडाई पृथ्वी पर एक हजार वाईस योजन वीच में सात सी तेईस योजन ऊपर चार सीं चौवीस योजन ऊंचा सत्तर सौ इंक्कीस योजन और जमीन के भीतर चार सौ सत्ताईस योजन जिसकी जड़ हैं ऐसा मनु-ष्योत्तर नाम पर्वत पड़ा हुआ है जिससे पुष्कर द्वीप के दो खराड हो गये हैं। पुष्कर द्वीप के पहले अद्व भाग में जम्बूद्वीप से दूनी दूनी अर्थात् धातकी खएड द्वीपके बराबर सव रचना है। जंबूद्वीप धातकी द्वीप श्रोर पुष्करार्ध द्वीप तथा लवणोदिध समुद्र और कालोदिध समुद्र इतने चेत्र को नरंलोक कहते हैं। पुष्कर द्वीप से आगे परस्पर एक



द्सरे को वेढे हुए दृने दृने विस्तारवाले मध्यलोक के श्रन्तपर्यन्त द्वीप श्रीर समुद्र है । पांच मेरु सम्बन्धी, पांच भरत, पांच ऐरावत देवकुरु और रकुरु को छोडकर पांच विदेह, इस प्रकार सब मिलकर १५ कर्मभृमि है । पांच हेमवत, पांच हिरएयवत इन दश चेत्रों में जवन्य भोगभृमि है । पांच हरि, पांच रम्यक, इन दश चैत्रों में मध्यमभोग भृमि है और पांच देवकुरु और पांच उत्तरकुरु दश चेत्रों में उत्तम भोगभृमि है। जहां पर ऋसी, मसी, कृपि, सेवा, शिल्प श्रीर वाणिज्य इन पट् कर्मी की प्रवृत्ति हो उसे कर्मभृमि कहते हैं। जहां इनकी प्रवृति न हो उस को भोगभूमि कहते हैं। मनुष्य चेत्र से बाहर के समस्त द्वीपों में जघन्य भोगभृमि जैसी रचना है किन्तु अन्तिम स्वयं भूरमण द्वीप के उत्तराद्व में तथा समस्त स्वयं भूरमण समुद्र में और चारों कोनों की पृथ्वियों में कर्मभूमि जैसी रचना है। लवण समुद्र ऋौर कालोदधि समुद्र में ६६ श्रन्तर्द्वीप है, जिनमें कुभोगभूमि की रचना है। वहां मनुष्य ही रहते हैं, उन मनुष्यों की आकृतियां नाना प्रकार की कुत्सित होती हैं।

इति जिन सिद्धान्त शास्त्र विषे व्यवहार जीव ऋधिकार क्ष समाप्त क्षः

## मार्गणा--अधिकार

यह श्रात्मा अनादि काल से चौरासी लाख योनि रूप पौद्रलिक शरीर को अपना मानकर, अपने स्वरूप को भूल गई है, ऐसी भूली हुई आत्मा को अपने स्वभाव का ज्ञानकराने के लिये मार्गणा की उत्पत्ति हुई है।

प्रश्न-पार्गणा किसे कहते हैं ?

उत्तर - जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अनुवेषण अर्थात् खोज की जाय, उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं।

प्रश्न-मार्गणा के कितने भेद हैं ?

उत्तर—मार्गणा के १४ भेद हैं। १ गति २ इन्द्रिय, ३ काय, ४ योग, ५ वेद, ६ कपाय, ७ ज्ञान, द्र संयम, ६ दर्शन, १० लेश्या, ११ भव्यत्व, १२ सम्यक्त्व, १३ संज्ञित्व, १४ ब्राहार।

प्रश्न-गति किसे कहते हैं ?

उत्तर -गति नामा नामकर्म के उदय से जीव द्रव्य की संयोगी अवस्था को गति कहते हैं।

प्रश्न -गति के कितने भेद हैं ?



उत्तर-गति चार हैं-१ नरकगति, २ तिर्यंचगति, ३ मनुष्यगति ४ देवगति । ये चारों गतियां जीव द्रव्य की ध्रजीव तत्त्व रूप ख्रवस्था हैं । इसको जीव तत्त्व मानना मिथ्यात्व हैं ।

प्रश्न-इन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर-जीव द्रव्य के संयोगी लिंग को इन्द्रिय कहते हैं।

प्रश्न-इन्द्रिय के कितने मेद हैं ?

उत्तर—इन्द्रिय के दो भेद हैं—१ द्रव्य~इन्द्रिय २ भागइन्द्रिय ।

प्रश्न-द्रव्य-इन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर - निर्देति एवं उपकरण को द्रव्य-इन्द्रिय कहते हैं।

प्ररन-निर्वृत्ति किसे कहते हैं ?

उत्तर-ज्ञातमा के प्रदेश के साथ में पुद्गत की विशेष रचना को निर्देशि कहते हैं।

प्रश्न-निर्देति के कितने भेद होते हैं ?

जतर—दो भेद हैं—१ बाह्य निर्वृत्ति, २ अभ्यन्तर निर्वृत्ति ।

प्रश्न-बाह्य निर्दृत्ति किसे कहते हैं।

उत्तर—इन्द्रियों के आकार ह्रप पुद्गल की रचना विशेष को बाह्य निर्देशि कहते हैं।

प्रश्न--- त्राभ्यन्तर निर्देत्ति किसे कहते हैं ?

उत्तर—ज्ञान करने में अन्तरंग निमित्त रूप जो पोद्गगलिक इन्द्रियाकार रचना है उसी को आम्यन्तर निर्श्वति कहते हैं।

प्रश्न-उपकरण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो निर्देति की रचा करे, उसे उपकरण कहते हैं।

प्रश्न--- उपकरण के कितने भेद हैं ?

उत्तर-दो भेद हैं-१ आभ्यन्तर, २ वाहा।

प्रश्न—आभ्यन्तर उपकरण किसे कहते हैं ?

उत्तर—नेत्रेन्द्रिय में कृष्ण शुक्क मण्डल की तरह सब इन्द्रियों में जो निर्देत्ति का उपकार करे उसकी आभ्यन्तर उपकरण कहते हैं।

प्रश्न—वाद्य उपरण किसे कहते हैं ?

उत्तर—नेत्रेन्द्रिय में पलक वगैरह की तरह जो निर्वृत्ति का उपकार करे उसकी वाह्य उपकरण कहते हैं।

प्रश्न-इच्य इन्द्रियों को इन्द्रिय संज्ञा क्यों दी ?

उत्तर—चयोपशम भावेन्द्रियों के होने पर ही द्रव्य-

इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, ख्रतः भाव इन्द्रियाँ



कारण हैं और द्रव्य इन्द्रियाँ कार्य हैं। इसलिये द्रव्य इन्द्रियों को इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त है।

प्रश्न—द्रव्य इन्द्रियों को इन्द्रिय संज्ञा देने में और कोई भेद हैं ?

उत्तर—र्त्यार भेद भी है। उपयोग रूप भाव इन्द्रियों की उत्पत्ति द्रव्य इन्द्रियाँ के निमित्त से ही होती है इसिलये द्रव्य इन्द्रियों कारण है ख्रीर भाव इन्द्रियों कार्य हैं इसिलये भी द्रव्य इन्द्रियों को इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त है।

प्रश्न-भाव इन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर—लंब्धि श्रीर उपयोग को भात्र इन्द्रिय कहते हैं।

प्रश्न-लिब्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—जितने श्रंश में ज्ञानारणी कर्म का श्रावरण हटता है श्रोर ज्ञान का विकास होता है उस ज्ञान को लब्धि कहते हैं।

प्रश्न--उपयोग किसे कहते हैं ?

उत्तर-लिंध ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं।

प्रश्न--द्रव्य इन्द्रियों के कितने भेद हैं ?

उत्तर—पाँच भेद हैं—स्पर्शन, रसना, घाण, चत्तु एवं श्रोत्र ।

प्रश्न—स्पर्पन इन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसके द्वारा त्राठ प्रकार के स्पर्ध का ज्ञान हो उसे स्पर्श इन्द्रिय कहते हैं।

😘 प्रश्न—रसना इन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसके द्वारा पाँच प्रकार के रसों का ज्ञान हो उसे सनेन्द्रिय कहते हैं।

प्रश्न—घाण इन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसके द्वारां दो प्रकार की गन्ध का ज्ञान हो उसे घाण इन्द्रिय कहते हैं।

प्रश्न--च जु इन्द्रिय किसे कहते हैं ?

ं उत्तर—जिसके द्वारा पाँच प्रकार के रूप का ज्ञान हो उसे चज्ज इन्द्रिय कहते हैं।

प्रश्न-अोत्र इन्द्रिय किसे कहते हैं।

... उत्तर—जिसके द्वारा ७ प्रकार के स्वरों का ज्ञान हो उसे श्रोत्र इन्द्रिय कहते हैं।

प्रश्न — पाँच इन्द्रियाँ नो तन्त्रों में से कौनसा तन्त्र है ?

उत्तर-अजीव तस्व है।

प्रश्न — किन किन जीवों के कोनसी कोनसी इन्द्रियाँ होती हैं ?

उत्तर-पृथ्वी, त्राप, तेज, वायु व वनस्पति इनके स्पर्श इन्द्रिय ही होती है।



कृमि त्रादि जीवों के स्पर्शन एवं रसना दो इन्द्रियाँ होती हैं।

चींटी विच्छू छादि जीवों के स्पर्शन, रसना श्रौर घाण ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं।

अमर, मिचका आदि के स्पर्शन, रसना, घाण और चजु इन्द्रियाँ होती हैं।

पशु, पची, मनुष्य, देव, नारकी आदि जीवों के पाँचों इन्द्रियाँ होती हैं।

प्रश्न--काय किसे कहते हैं ?

उत्तर--- त्रस-स्थावर नाम कर्म के उद्य से जीव द्रव्य की सयोगी अवस्था का नाम काय है।

प्रश्न--त्रस किसको कहते हैं ?

उत्तर—त्रस नामा नाम कर्म के उदय से दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौ इन्द्रिय और पंच-इन्द्रिय रूप शरीर में उत्पत्ति हो उसे त्रस कहते हैं।

प्रश्न — स्थावर किसे कहते हैं ?

उत्तर—स्थावर नामा नाम कर्म के उदय से पृथ्वी, अप, तेज, वायु अौर वनस्पति रूप शरीर में उत्पत्ति हो उसको स्थावर कहते हैं।

प्रश्न-- बादर किसे कहते हैं ?

उत्तर—जी शरीर दूसरे से रोका जावे, या जो स्वयं दूसरे को रोके उसे वादर शरीर कहते हैं।

, प्रश्न--सूच्म शरीर किसे कहते हैं ?

उत्तर--जो शरीर पर को रोके नहीं एवं स्वयं पर .

से न रुके उसे सूच्म शरीर कहते हैं।

प्ररन--वनस्पति के कितने भेद हैं ?

उत्तर--दो भेद है--१ प्रत्येक, २ साधारण।

प्ररन--प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं ?

उत्तर—एक शरीर का एक जीव स्वामी हो उसे प्रत्येक कहाजाता है।

प्रश्न--साधारण वनस्पति किसे कहते हैं ?

उत्तर--एक शरीर के अनन्त जीव स्वामी हों अर्थात् ,जिसका आहार, आयु, श्वोसोछ्वास तथा शरीर एक हो उसे साधारण वनस्पति कहते हैं जैसे कन्द मूल आदि।

प्रश्न--प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं ?

उत्तर--दो भेद हैं-१ सप्रतिष्ठित प्रत्येक, २ अप्रति-

ष्ठित प्रत्येक ।

प्रश्न--सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं?

उत्तर—जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय में अनन्त साधारण वनस्पति जीव हो उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक

कहते हैं।



प्रश्न--- अप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं ? उत्तर--- जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय में कोई भी साधारण जीव न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक

कहते हैं।

प्रश्न-साधारण वनस्पति का कोई दूसरा नाम है ?
 उत्तर-साधारण वनस्पति को निगोद भी कहते हैं।
 प्रश्न-निगोद कितने प्रकार के हैं ?
 उत्तर-निगोद दो प्रकार के हैं-१ स्थावर निगोद,
२ त्रस निगोद।

प्रश्न-स्थावर निगोद कितने प्रकार के हैं ? उत्तर-दो प्रकार के हैं-१ नित्य निगोद, २ इतर निगोद।

प्रश्न--नित्य निगोद किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस जीव ने त्रभी तक साधारण शरीर छोड़कर श्रीर शरीर नहीं पाया है ऐसे जीव को नित्य निगोद कहते हैं।

प्रश्न-इतर निगोद किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस जीवने साधारण शरीर छोड़कर प्रत्येक शरीर पाया है, वाद में प्रत्येक शरीर छोड़कर साधारण शरीर पाया है उसी को इतर निगोद कहते हैं।

प्रश्न--त्रस निगोद किसे कहते हैं ?

उत्तर——जो जीव त्रस शारीर में त्राकर श्वास के १८ वें भाग में भरण करते हैं, उन जीव को त्रस निगोद कहते हैं।

प्ररन—साधारण निगोद तथा त्रस निगोद के जीवों की संख्या कितनी होती है ?

उत्तर--साधारण जीव अनन्त होते हैं, जबिक त्रस निगोद असंख्यात होते हैं, अनन्त कभी नहीं होते।

प्रश्न-त्रसं निगोद कितने स्थानों में नहीं होते ?

उत्तर—त्रस निगोद = स्थानों में नहीं पाये जाते। १ पृथ्वी, २ अप, ३ तेज, ४ वायु, ५ केवली शरीर, ६ आहारक शरीर, ७ देव का वैक्रयिक शरीर, = नारकी का शरीर।

प्रश्न—साधारण निगोद कहाँ पाया जाता है ?

उत्तर—साधारण निगोद सारे लोक में ठसाठस

भरा हुआ है। ऐसा कोई चेत्र नहीं जहाँ साधारण
निगोद न हो।

प्रश्न—वादर श्रीर सूच्म कीन से जीत हैं ?
उत्तर—पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु, नित्य निगोद, इतर
निगोद ये छः जीव वादर तथा सूच्म दोनों प्रकार के होते
हैं। वाकी के सब जीव वादर ही होते हैं, सूच्म नहीं
होते।



प्रश्न--काय मार्गणा नो तन्त्रों में कौनसा तन्त्र है ? उत्तर--काय नो तन्त्रों में ब्यजीत्र तन्त्र है । प्रश्न--योग मार्गणा किसे कहते हैं ?

उत्तर—योग मार्गणा दो प्रकार की है। १ चेतन योग, २ चेतन योग का निमित्त कारण।

प्रश्न-चेतन योग किसे कहते हैं ?

उत्तर--ग्रात्मा के योग नाम के कम्पनको गुणका चेतन योग कहते हैं।

प्रश्न--योग होने में निमित्त कारण कौन है।

उत्तर—शरीर नामा नामकर्म तथा अंगोपांग नामा नामकर्म के उदय से, शरीर की रचना, मन की रचना तथा वचन की शक्ति यह निमित्त कारण है।

र प्रश्न--काय योग कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर--७ प्रकार के हैं-१ औदारिक, २ ओदारिक मिश्र, ३ वैक्रयिक, ४ वैक्रयिय मिश्र, ४ आहारक, ६ आहारक मिश्र, ७ कामीण काय ।

प्रश्न---मन योग कितने प्रकार के हैं। ?

उत्तर—मन योग चार प्रकार हैं-१ सत्यमनोयोग, २ असत्य मनोयोग, ३ उभय मनोयोग, ४ अनुभय मनोयोग।

प्रश्न--वचनयोग कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर--वचन योग चार 'प्रकार के हैं। १ सत्य, २ असत्य, ३ उभय, ४ अनुभय।

प्रश्न-ये योग नो तत्त्वों में से कौनसा तत्त्व है ? उत्तर-वेतन योग आश्रव तत्त्व है, तथा काय मन

वचनयोग त्रजीव तत्त्व है।

प्रश्न-वेद के कितने भेद हैं ?

उत्तर--वेद के तीन भेद हैं-१ स्त्रीवेद, २ पुरुषवेद, ३ नपुंसकवेद । ये तीनों आत्मा के विकारी भाव और वंध तत्त्व हैं।

प्रश्न--कपाय मार्गणा के कितने भेद हैं ?

उत्तर—काष मार्गणा २५ प्रकार हैं—:अनन्तानु-वंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के क्रोध, मान, माया, लोभ रूप १६ कपाय तथा नो नो कपाय, १ हास्य, २ रति, ३ अरति, ४ शोक, ५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्री वेद, ≈ पुरुपवेद, ६ नपुंसक वेद। ये सब चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं।

प्रश्न---ज्ञान मार्गणा के कितने भेद हैं?

उत्तर—आठ मेद हैं—१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधिज्ञान, ४ मनःपर्ययज्ञान, ५ केवलज्ञान, ६ कुमति ज्ञान, ७ कुश्रुतज्ञान, = कुअवधिज्ञान इनमें से केवलज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध स्थवस्था है वाकी के ज्ञान ज्ञानगुण की स्थशुद्ध स्थवस्था है।

प्ररन—संयम मार्गणा किसे कहते हैं?

उत्तर—संयम मार्गणा सात प्रकार के हैं- ? असंयम, २ संयमासंयम, ३ सामायिक संयम, ४ छेदोपस्थापना संयम, ५ परिहारविशुद्धि संयम, ६ सूच्म सामपराय संयम, ७ यथाख्यात संयम। ये सब आत्मा के चारित्र गुण की अवस्था है।

प्रश्न--संयम किसे कहते हैं ?

उत्तर—ग्रंहिसादिक पांच व्रत धारण करने, ईर्या-पथ त्रादि पांच समितियों का पालन करना, कोधादिक कपायों का निग्रह करना, मनोयोग ग्रादिक तीन योगों को रोकना, स्पर्शनादि पांचों इन्द्रिय को विजय करना, इसे संयम कहते हैं।

प्रश्न--दर्शन मार्गणा के कितने भेद हैं ?

उत्तर—चार भेद हैं—-१ चन्नु दर्शन, २ अचन्नु दर्शन, ३ अवधि दर्शन, ४ केवल दर्शन। ये चारों दर्शनगुण की अवस्था है।

प्रश्न--लेरया मार्गणा के कितने भेद हैं ?

उत्तर—छः भेद हैं—१ कृष्ण लेश्या, २ नील लेश्या, ३ कापोत लेश्या, ४ पीत लेश्या, ५ पद्म लेश्या,

६ शुक्ल लेश्या। ये छह ही क्रिया गुण की अशुद्ध अवस्था है।

प्रश्न-भव्य मार्गणा के कितने भेद हैं ? उत्तर--दो भेद हैं-१ भव्य, २ अभव्य । ये दोनों श्रद्धागुण की अवस्था हैं।

प्रश्न-सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर—तत्त्वार्थ श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं।

प्रश्न—सम्यवत्व मार्गणा के कितने भेद हैं ?

उत्तर—छः भेद हैं—१ मिथ्यात्व, २ सासाद्न, ३ सम्यक् मिथ्यान्व, ४ च्योपशय सम्यक्त्व, ५ उपशम सम्यक्त्व, ६ चायिक सम्यक्त्व । ये छः ही श्रद्धागुण की श्रवस्था हैं ।

प्रश्न-संज्ञी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसको द्रव्य मन की प्राप्ति हो गई वह संज्ञी है।

प्रश्न—संज्ञी मार्गणा के कितने भेद हैं ? उत्तर—दो भेद हैं-१ संज्ञी, २ असंज्ञी । ये दोनों अजीव तन्व हैं ?

प्रश्न—श्राहार किसे कहते हैं ?

उत्तर—श्रीदारिक श्रादि शरीर के परमाणु ग्रहण
करने को श्राहार कहते हैं।

प्रश्न—याहार मार्गणा के कितने मेद हैं ? उत्तर- दो भेद हैं-१ याहारक, २ यनाहारक। ये दोनो यजीव तत्त्व हैं।

प्रश्न—ग्रनाहारक जीव किस किस ग्रवस्था में होता है ?

उत्तर-विग्रहगति, केवलीसमुद्वात और अयोगी-केवली अवस्था में जीव अनाहारक रहता है।

प्रश्न-निप्रहंगति में कौन सा योग है १

उत्तर--विग्रहगति में कार्माण योग होता है।

प्रश्न-- विप्रहराति के कितने भेद हैं ?

उत्तर—चार भेद हैं—१ ऋजुगति, २ पाणिमुङ्गा । गति, ३ लांगलिकागति, ४ गोमूत्रिकागति ।

प्रश्न-त्रिग्रहगतियों में कितना कितना काल लगता है ?

उत्तर--ऋजुगित में एक समय, पाणिमुक्ता अर्थात् एक मोड़े वाले गित में दो समय, लांगलिका गित में तीन समय और गोमृतिकागित में चार समय लगता है।

प्रश्न--इन गतियों में अनाहारक अवस्था कितने समय तक रहती है ?

उत्तर--ऋजुगति वाला जीव अनाहारक नहीं होता, पाणिमुक्तागति में एक समय, लांगलिका में दो समय, और गोमृत्रिका में तीन समय अनाहारक रहता है। प्रश्न-मोच जानेवाले जीव की कौनसी गति होती है। उत्तर-ऋजुगति होती है और वहाँ जीव अनाहारक ही होता है।

> इति जिन सिद्धान्त शास्त्र विषे मार्गणा श्रिधिकार अ समाप्त क्ष



## गुण-स्थान आधिकार

प्रश्न--जीव सुख की प्राप्त क्यों नहीं होता है ? उत्तर--सुख कहाँ है, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण सुख को प्राप्त नहीं होता है।

प्ररन--- सुख किसे कहते हैं ?

उत्तर-- चात्मा की निराकुल अवस्था का नाम सुख है। अर्थात् सम्यक् प्रकार से रागादिक का नाश ही सुख है।

प्रश्न--सम्पूर्ण सुखा कहाँ होता है ?

उत्तर--सम्पूर्ण सुख की प्राप्ति मोच अवस्था में होती है।

ंप्ररन--मोच किसे कहते हैं ?

उत्तर--ग्रात्मा के सम्पूर्ण गुणों की शुद्ध अवस्था का नाम मोच है।

प्रश्न--उस मोच की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

उत्तर--मिथ्याच्च, कपाय तथा लेश्या रूप ग्रवस्था
को छोड़ने से मोच की प्राप्ति हो सकती है।

प्रश्न--गुणस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर—मोह, कषाय और लेश्या रूप त्यात्मा की त्रवस्था विशेष का नाम गुणस्थान है।

प्रश्न--गुग्रस्थान के कितने भेद हैं ?

उत्तर— चौदह भेद हैं—१ मिथ्यान्त, २ सासादन, ३ मिश्र, ४ अविरत सम्यक्दृष्टि, ५ देशविरत, ६ प्रमत्त विरत, ७ अप्रमत्तविरत, = अपूर्वकरण, ६ अनिदृत्ति, १० स्ट्मसाम्पराय, ११ उपशान्तमोह, १२ ज्ञीणमोह, १३ सयोगकेवली, १४ अयोगकेवली।

प्रश्न-गुणस्थानों के वे नाम होने का कारण क्या है ? उत्तर--मोहनीयकर्म और नामकर्म।

प्रश्न-कौन कौनसे गुणस्थान का क्या दया निमित्त है ?

उत्तर— आदि के चार गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म की अपेद्धा से हैं, पांच से दश गुणस्थान चारित्र सोहनीय के निमित्त से हैं, ग्यारह, वारह, तेरहवां गुण-स्थान योग के निमित्त से हैं और चौदहवां गुणस्थान योग के अभाव-के निमित्त से हैं।

प्रश्न--मिथ्याचा गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर--मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से अतत्वार्थ श्रद्धान रूप आत्मा के परिणाम रूप विशेष की मिथ्याच गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने वाला जीव पुरायभाव में ही धर्म मानता है। कर्म के उदय में जो जो अवस्था होती है उसको अपनी ही मानता है, परन्तु ये अवस्था अजीव तत्त्व की हैं और मैं जीव तत्त्व हूँ ऐसी श्रद्धा उसको होती ही नहीं है।

प्रश्त--मिथ्याच्य गुणस्थान में किन किन प्रकृतियों का बंध होता है ?

उत्तर--कर्म की १४= प्रकृतियों में से स्पर्शादिक २० प्रकृतियों का अभेदिविविचा से स्पर्शादिक ४ में और वंधन ५ त्रौर संघात ५ का त्रभेद विवद्या से पांच शरीरों में अन्तर्भाव होता है। इसी कारण मेदविविचा से १४८ प्रकृतियाँ श्रीर श्रभेदनिविचा से १२२ प्रकृतियाँ हैं। सम्यक्-मिथ्याच और सम्यक्-प्रकृति इन दो प्रकृतियों का बंध नहीं होता है; क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता सम्यक्तव परिणामों से मिथ्याच्च प्रकृति के तीन खंड करने से होती है। इसी कारण अनादि मिथ्यादृष्टि जीव की बंध योग्य प्रकृति १२० और सत्त्वयोग्य प्रकृति १४६ हैं। मिथ्यान्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति, ब्राहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्रंगोपांग इन तीन प्रकृतियों का वंध नहीं होता है। क्योंकि इन तीन प्रकृतियों का वंध सम्यक्दि के ही होता है, इसिलये इस गुणस्थान में

१२० में से तीन प्रकृति घटाने पर ११७ प्रकृतियों का वंध होता है।

प्रश्न--मिथ्यात्त्व गुणस्थान में उद्य कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—सम्यक्-प्रकृति, सम्यक्-मिध्यात्व, श्रहारक शरीर, श्रहारक श्रंगोपांग श्रोर तीर्थंकर प्रकृति, इन पांच प्रकृतियों का इस गुणस्थान में उदय नहीं होता, इसलिये १२२ प्रकृति में से पांच घटाने पर ११७ प्रकृति का उदय होता है।

प्रश्न--मिथ्याच्य गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती हैं ?

उत्तर--१४८ प्रकृतियों की सत्ता रहती है। प्रश्न--सासादन गुणस्थान किसे कहते हैं?

उत्तर-प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जब ज्यादा से ज्याया छह आवली और कमती से कमती एक समय वाकी रहे उस समय अनन्तानुबंधी कपाय का उदय आने से और मिथ्याच्च का उदय न आने से श्रद्धा गुण ने पारणामिक भाव से मिथ्यात्व रूप अवस्था धारण की है, ऐसे जीव को सासादन गुणस्थान वाला कहा जाता है।

प्रश्न--प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?



-17

उत्तर—सम्यक्त्य के तीन भेद हैं, दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृति, अनन्तानुबंधी की ४ प्रकृति, इस प्रकार इन सात प्रकृतियों के उपशम होने से जो भाव उत्पन्न हो उसकी उपशम सम्यक्त्य कहते हैं। और इन सातों प्रकृतियों के चय होने से जो भाव उत्पन्न हो उसे चायिक सम्यक्त्य कहते हैं और छह प्रकृतियों के अनुद्य और सम्यक् प्रकृति के उद्य से जो भाव हो उसे चायो-प्रशमिक सम्यक्त्य कहते हैं। उपशम सम्यक्त्य के दो भेद हैं। १ प्रथमोपशम सम्यक्त्य, २ द्वितीयोपशम सम्यक्त्य। अनादि मिथ्यादृष्टि के पांच प्रकृति के और सादि मिथ्यादृष्टि के सात प्रकृतियों के उपशम से जो भाव हो उसकी प्रथमोपशम सम्यक्त्य कहते हैं।

प्रश्न--द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं।
उत्तर--सातवें गुणस्थान में चयोपशमिक सम्यक्
दृष्टि जीव श्रेणी चढ़ने के सन्मुख अवस्था में अनन्तानुवंधी
चतुष्टय का विसंयोजन (अप्रत्याख्यानादि रूप) करके
दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का उपशम करके जो
सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व
कहते हैं।

प्रश्न-सासादन गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का यंघ होता है ?

उत्तर—पहले गुणस्थान मैं जो देश प्रकृतियों का वंध होता है, उसमें से १६ प्रकृतियों की व्युच्छित्ति होने से १०१ प्रकृतियों का वंध सासादन गुणस्थान में होता है। ये १६ प्रकृति इस प्रकार हैं-१ मिध्यात्व, २ हुएडक संस्थान, ३ नपुंसक वेद, ४ नरकगित, ५ नरकगित्यानुपूर्वी, ६ नरकश्रायु, ७ अंसप्राप्तास्पाटक संहनन, = एकेन्द्रिय जाति, ६ दोइन्द्रियजाति, १० तेइन्द्रियजाति, ११ चोइन्द्रिय जाति, १२ स्थावर, १३ आताप, १४ सच्म, १५ अपर्याप्त १६ साधारण।

्र प्रश्न--व्युच्छित्ति किसे कहते हैं ?

उत्तर---जिस गुणस्थान में कर्म प्रकृतियों के बंध, उदय अथवा सत्व की व्युच्छित्ति कही हो उस गुणस्थान तक ही इन प्रकृतियों का बंध उदय अथवा सत्त्व पाया जाता है, आगे के किसी भी गुणस्थान में उन प्रकृतियों का बंध, उदय अथवा सत्व नहीं होता है, इसी को व्युच्छित्ति कहते हैं।

प्रश्न---सासादन गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर---पहले गुणस्थान में जो ११७ प्रकृतियों का होता है, उनमें से मिध्याच, आताप, सूच्म, अपर्याप्त और साधारण इन पांच मिथ्याच्च गुणस्थान की व्युन्छिन



शकृतियों के घटाने पर ११२ रही, परन्तु नरकगत्यानुपूर्वी का इस गुणस्थान में उदय नहीं होता इसिलये इस गुणस्थान में १११ प्रकृतियों का उदय होता है।

प्रश्न - सासादन गुणस्थान में सत्ता कितनी प्रकृतियों की रहती है ?

डेत्तर—१४५ प्रकृतियों की सत्ता रहती है। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति, ऋहारक शरीर और आहारक अंगीपांग इन तीन प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती।

प्रश्न-तीसरा मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सम्यक् मिथ्याच्य प्रकृति के उदय से जीव के न तो केवल सम्यक् परिणाम होते हैं ख्रौर न केवल मिथ्याच्य रूप परिणाम होते हैं, किन्तु मिले हुए दही गुड़ के स्वाद की तरह मिश्र परिणाम होते हैं उसे मिश्र गुण-स्थान कहते हैं।

प्रश्न—मिश्र गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का वंध होता है ?

उत्तर - दूसरे गुणस्थान में वंध प्रकृति १०१ थी, उनमें से व्युच्छिन प्रकृति अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया लोभ, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, न्यग्रोधसंस्थान, स्वातिसंस्थान, कुञ्जक संस्थान, वामनसंस्थान, अजनाराचसंहनन, नाराचसंहनन,

a,

M

3

₹,

श्रद्ध नाराच संहनन, कीलीतसंहनन, श्रप्रशस्तविहायोगित. स्त्री वेद, नीचगोत्र, तिर्यंचगित, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचश्रायु, उद्योत मिलकर २५ प्रकृतियों को घटाने पर शेप रही ७६, परन्तु इस गुणस्थान में किसी भी श्रायु कर्म का वंध नहीं होता है, इसिलये ७६ प्रकृति में से मनुष्य श्रायु श्रोर देव श्रायु इन दो के घटाने पर ७४ प्रकृतियों का वंध होता है। नरक श्रायु की पहले गुणस्थान में श्रोर तिर्यंच श्रायु की दूसरे गुणस्थान में व्युच्छिति हो चुकी है।

प्रश्न—मिश्र गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है ?

उत्तर—दूसरे गुणस्थान में १११ प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से व्युच्छिन्न अनन्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, एक स्थावर मिलकर ६ प्रकृति के घटाने पर शेप १०२ रही उनमें से नरकगत्यानुपूर्वी के विना तीन अनुपूर्वी के घटाने पर शेप ६६ प्रकृति रही और एक सम्यक् मिथ्याच्च प्रकृति का उदय यहाँ आ मिला इस कारण इस गुणस्थान में १०० प्रकृति का बंध होता है।

प्रश्न—मिश्र गुण्स्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ?

उत्तर—तीर्थंकर प्रकृति के विना १४७ प्रकृतियों की सत्ता रहती है।

प्रश्न—चौत्रे त्रविस्त सम्यक्दि गुग्स्थान का क्या स्वरूप हैं ?

उत्तर—दर्शन मोहनीय की तीन, और अनन्तानुबंधी की चार इन सात प्रकृतियों के उपशम से अथवा चय से तथा सम्यक् प्रकृति के उदय से च्योपशम सम्यग्दर्शन होता है, और अप्रत्याख्यानवर्गी क्रोध, मान, याया, लोभ के उदय से बत रहित पाचिक श्रावक चौथे गुण-स्थानवर्ती होता है।

प्ररन-चौथे गुणस्थान में वंध कितनी प्रकृतियों का होता है?

उत्तर—तीसरे गुणस्थान में ७४ प्रकृतियों का वंध होता है, जिनमें मनुष्य त्यायु, देव त्यायु, तीर्थंकर प्रकृति मिलाने से ७७ प्रकृतियों का वंध होता है।

प्रश्न—चौथे गुगास्थान में उद्य कितनी प्रकृतियों। का होता है ?

उत्तर—तीसरे गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से सम्यक् मिध्याच्च प्रकृति के घटाने पर ६ द रही इनमें चार आनुपूर्वी और एक सम्यक् प्रकृति मिध्याच्य इन पांच प्रकृतियों को मिलाने पर १०४ प्रकृ-तियों का उदय होता है। प्रश्न—चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृति की सत्ता रहती है ?

उत्तर—१४ = प्रकृतियों की सत्ता रहती हैं, परन्तु चायिक सम्यग्दृष्टि के १४१ की ही सत्ता है।

्र प्रश्न—देशविरत नामक पांचवें गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से सकल संयम नहीं होता है, परन्तु अप्रत्या-ख्यानवरण क्रोध, मान, माया, लोभ के उपशम से आवक बत रूप देश चारित्र होता है, जिसको देशविरत नामक पांचवाँ गुणस्थान कहते हैं।

प्रश्न-पांचवे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का वंध होता है ?

उत्तर—चौथे गुणस्थान में जो ७७ प्रकृतियों का चंध कहा है उनमें से च्युच्छिन अप्रत्याख्यानवरण कोध, मान, माया लोभ, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, चज्रऋपभानाराच संहनन इन दश प्रकृतियों के घटाने पर ६७ प्रकृतियों का वंध होता है।

प्रश्न—पांचचे गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—चोथे गुणस्थान में जो १०४ प्रकृतियों का उदय कहा है उनमें से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवआयु, नरकगति, नरक-गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, वक्षियक शरीर, वक्षियक अंगोपांग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, मिलकर १७ प्रकृतियों के घटाने पर ⊏७ प्रकृति रहीं उनका उदय रहता है।

प्ररन—पांचवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ?

उत्तर—चौथे गुणस्थान में १४८ प्रकृति की सत्ता कही है, उनमें से व्युच्छिन प्रकृति एक नरक आयु विना १४७ की सत्ता रहती है परन्तु चायिक सम्यक्टिष्ट की अपेचा से १४० प्रकृति की सत्ता रहती है।

प्रश्न—छड्डे प्रमत्त निरत नामक गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—छट्टे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कपाय के उपशम से सकल संयम की प्राप्ति हो जाती है परन्तु संज्वलन और नोकपाय के तीत्र उदय से संयम भाव में मल जनक प्रमाद उत्पन्न होते हैं। यह गुणस्थान भावलिंगी मृति के होता है। प्रश्न—छड्डे गुणस्थान में वंघ कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—पांचवें गुणस्थान में जो ६७ प्रकृतियों का वंध होता था उनमें से प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोश इन चार व्युव्छिन्न प्रकृतियों को घटाने पर ६३ प्रकृतियों का वंध होता है।

ं प्रश्न—छड्डे गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—पांचवें गुणस्थान में = ७ प्रकृतियों का उदय था उनमें से प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया लोभ, तिर्यंचगति, तिर्यंचछायु, उद्योत छोर नीच गोत्र इन छाठ व्युच्छित्न प्रकृति के वटाने पर ७६ प्रकृति रहीं उनमें छहारक शरीर और छहारक छंगोपाग इन दो प्रकृतियों के मिलाने से = १ प्रकृतियों का उदय होता है।

प्रश्न-छट्टे गुणस्थान में सत्ता कितनी प्रकृतियों की है ?

उत्तर—पांचवे गुणस्थान में १४७ प्रकृतियों की सत्ता कही है उनमें से न्युन्छिन प्रकृति एक, तिर्यंच धायु के घटाने पर १४६ प्रकृतियों की सत्ता रहती है परन्तु चायिक सम्यग्दृष्टि के १३६ प्रकृति की सत्ता है।

प्रश्न—अप्रमत्तविस्त नाम के सातवें गुगास्थान कः स्वरूप क्या है ?

हिंतर—संन्वलन श्रीर नोकपाय के मन्द उदय होने से प्रमाद रहित संयम भाव होता है इस कारण इस गुण-स्थानवर्ती मुनि को अप्रमत्त विस्त कहते हैं।

प्रश्न—अप्रमत्त गुणस्थान के कितने भेद हैं ? उत्तर—दो भेद हैं-१ स्वस्थान अप्रमत्त विरत, २ सातिशय अप्रमत्त विरत ।

प्ररन—स्वस्थान अप्रमत्तविरत किसे कहते हैं ? उत्तर—जो असंख्यात वार छट्ठे से सातवें में और सातवें से छट्ठें गुणस्थान में आवे जावे उसकी स्वस्थान अप्रमत्तकहते हैं ?

प्रश्न-सातिशय अप्रमत्तविरत किसे कहते हैं?

उत्तर—जो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख हो, उसे सातिशय अप्रमत्तविरत कहते हैं।

प्रश्न-श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन है ?

उत्तर—त्वायिक सम्यग्दृष्टि और द्वितीयोपशम सम्य-ग्दृष्टि ही श्रेणी चढ़ते हैं । प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला तथा त्वयोपशमिक सम्यक्त्व वाला श्रेणी नहीं चढ़ सकता है । प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला प्रथमोपशम सम्यक्त्व को छोड़कर त्वयोपशमिक सम्यग्दृष्टि होकर, प्रथम ही अन-न्तानुवंधी कोध, मान, माय, लोभ का विसंयोजन करके दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों का उपशम करके हितीयोपशम सम्यग्यदृष्टि हो जावे अथवा तीनों प्रकृतियों का च्य करके चायिक सम्यग्दृष्टि हो जावे तब श्रेणी चढ़ने का पात्र होता है।

**प्रश्न-श्रेणी किसे कहते हैं** ?

उत्तर— जहाँ चारित्र मोहनीय की शेष रही २१ प्रकृतियों का क्रम से उपशम तथा चय किया जाय उसे श्रेणी कहते हैं।

प्रश्न-श्रेणी के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं-१ उपशम श्रेगी, २ चपक श्रेगी। प्रश्न—उपशम श्रेगी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसमें चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों का उपशम किया जाय।

प्रश्न—चायिक श्रेणी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसमें चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों का चय किया जाय।

प्रश्न—इन दोनों श्रेणियों में कौन कौन से जीव

उत्तर—क्षायिक सम्यग्दष्टिदोनों श्रेणी चढता है, परन्तु द्वितीयोपशम सम्यग्यदृष्टि उपशम श्रेणी ही चढ़ता है। चपक श्रेणी नहीं चढ़ता है।

प्रश्न--- उपशम श्रेणी के कौन कौन से गुणस्थान हैं?



उत्तर—चार गुणस्थान हैं, आठवाँ, नोवाँ, दसवाँ, और ग्यारहवाँ।

प्रश्न—चपक श्रेणी के कौन कौन से गुणस्थान हैं ? उत्तर—चार गुणस्थान हैं, ब्याटबाँ, नौबाँ, दसबाँ श्रीर वारहबाँ।

प्रश्न--चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों की उप-शमावने तथा चय करने के लिये आत्मा के कौन से परिणाम निमित्त कारण हैं।

उत्तर—तीन परिणाम निमित्त कारण हैं-१ अधः करण, २ अपूर्वकरण, ३ अनिवृत्तिकरण ।

प्रश्न-- अधः करण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करण में उपरितनसमयवर्ती तथा अधस्तनसमयवर्ती जीवों के परिणाम सदश तथा विसदश हों उसे अधःकरण कहते हैं। यह अधःकरण सातवें गुणस्थान में होता है।

प्रश्न-- अपूर्वकरण किसे कहते हैं।

उत्तर—जिस करण में उत्तरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम होते जाँय अर्थात् भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा विसदश ही हों और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदश भी हों और विसदश भी हों उनको अपूर्व करण कहते हैं। और यही आठवाँ गुणस्थान है। प्रश्न--- त्रानिवृत्ति करण किसे कहते हैं।

उत्तर—जिस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही हो और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश ही हों उसे अनिवृत्ति करण कहते हैं और यही नौवाँ गुणस्थान है। इन तीनों ही करणों के परिणाम प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धता लिये होते हैं।

प्रश्न-सातर्वे गुणस्थान में वंध कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—छट्टे गुणस्थान में जो ६३ प्रकृतियों का गंध कहा है, उनमें से न्युन्छिति, स्थिर, अशुभ, असाता, अयशःकीर्त्ति, अरति, शोक ये छः प्रकृति घटाने पर शेप ५७ रही उसमें अहारक शरीर और अहारक अंगोपांग इन दो प्रकृतियों को मिलाने से ५६ प्रकृतियों का गंध होता है।

प्रश्न-सातवें गुणस्थान में उद्य कितनी प्रकृतियों का होता है।

उत्तर—छड्डे गुणस्थान में जो =१ प्रकृतियों का उदय कहा है, उनमें से व्युच्छित्ति, श्रहारक शरीर, श्रहारक श्रंगोपांग, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि इन प्रकृतियों के घटाने पर शेप रही ७६ प्रकृतियों का उद्य होता है। प्रश्न--सातवें गुणस्थान में सत्ता कितनी प्रकृतियों की रहती है ?

उत्तर—छट्टे गुणस्थान की तरह इस गुणस्थान में भी १४६ प्रकृतियों की सत्ता रहती है, किन्तु ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि के १३६ प्रकृतियों की सत्ता रहती है।

प्रश्न—आठवें गुणस्थान में वंध कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—सातर्वे गुणस्थान जो ५६ प्रकृतियों का वंध कहा है, उनमें से न्युन्छिति एक देव आयु के घटाने पर ५= प्रकृतियों का बंध होता है।

प्रश्न-- श्राठवें गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—सातर्वे गुणस्थान में जो ७६ प्रकृतियों का उदय कहा है, उनमें से सम्यक्-प्रकृति, अद्भिनाराच, कीलिक, असंप्राप्तासुपाटिका संहनन, इन चार प्रकृतियों के टाघने पर शेप २७ प्रकृतियों का उदय होता है।

प्रश्न--श्राटवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ?

उत्तर—आठवें गुणस्थान में जो १४६ प्रकृतियों की सत्ता कही है, उनमें से अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार को घटाकर द्वितीयोपशम सम्यग्दिए उपशम श्रेणी वाले के तो १४२ की सत्ता है, किन्तु चायिक सम्यग्दृष्टि उपशम वाले के दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति रहित १३६ प्रकृति की सत्ता रहती है। चपक श्रेणी वाले के सातवें गुणस्थान की व्युच्छित्ति अनन्तानुबंधी कोध, मान, माया, लोभ तथा दर्शन मोहनीय की तीन और एक देव आयु मिलकर आठ प्रकृति चयकर शेष १३८ प्रकृतियों की सत्ता रहती है।

प्रश्न—नीवें अर्थात् अनिवृत्ति गुणस्थानों में वंध कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—आठवें गुणस्थान में जो ध् प्रकृतियों का वंध कहा है, उसमें से व्युच्छित्ति निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्तिवहायोगिति, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, श्रहारक शरीर, श्रहारक श्रंगोपांग, सम-चतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रंगोपांग, देवगित, देवगत्यानुपूर्वी, उच्छ्वास, त्रस, वादर, रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रगुरूलघु, उपघात, परघात, पर्यात, प्रत्येक, स्थिर, श्रम, श्रभग, सुस्वर, श्रादेय, हास्य, रित, जुगुप्सा, भय इन ३६ प्रकृतियों को घटाने पर शेप २२ प्रकृतियों का वंघ होता है।

प्रश्न-नौर्वे गुणस्थान में उद्य कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर-आठवें गुणस्थान में जो ७२ अकृतियों का उदय होता है, उनमें से व्युच्छित्ति हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जुगुप्सा इन छः अकृतियों को घटाने पर शेप ६६ प्रकृतियों का उदय होता है।

प्रश्न—नार्वे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ?

उत्तर—आठर्वे गुणस्थान की तरह इस गुणस्थान में भी उपशम श्रेणी वाले उपशम सम्यग्दिए के १४२, चायिक सम्यग्दिए के १३६ और चपक श्रेणी वाले के १३= प्रकृतियों की सत्ता रहती हैं ?

प्रश्न-दसर्वे स्चमसाम्पराय गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जिस जीव की बादर कपाय छूट गई है, परन्तु खदम लोभ का अनुभव करता है, ऐसे जीव के सुद्मसाम्पराय नामक दसवाँ गुणस्थान होता है।

प्ररन-दसर्वे गुणस्थान में वंध कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—नीवें गुणस्थान में २२ प्रकृतियों का वंध होता है, उनमें से व्युच्छिति पुरुपवेद, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, इन पांच प्रकृतियों के घटाने पर शेप १७ प्रकृतियों वंध होता है। प्रश्न-दसर्वे गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—नीवें गुणस्थान में जो ६६ प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से व्युच्छित्ति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, संव्वलन क्रोध, मान, माया, इन छह प्रकृतियों के घटाने पर शेष ६० प्रकृतियों का उदय होता है।

प्रश्न—दसर्वे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ?

उत्तर—उपशम श्रेणी में नौनें की तरह द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि के १४२, ज्ञायिक सम्यक्दृष्टि के १३६ ग्रोर ज्ञपक श्रेणी नाले के नौनें गुणस्थान में जो १३ म्द्रृ तियों की सत्ता है, उनमें ज्युच्छिति—तिर्यंचगित, तिर्यंच-गत्यानुष्त्रीं, विकलत्रय तीन, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, उद्योत, त्राताप, एकेन्द्रिय, साधारण, एक्म, स्थानर, त्रप्रत्याख्यानानरणी चार, प्रत्याख्यानानरणी ४, नोकपाय नौ, संज्ञलन कोध, मान, माया, नरक गित, नरकगत्यानुष्त्रीं, इन छत्तिस प्रकृतियों को घटाने पर १०२ प्रकृतियों की सत्ता रहती है।

प्रश्न--ग्यारहवें उपशान्त मोह नामक गुगस्थान का क्या स्वरूप है ? उत्तर—चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों का उपशम होने से यथाख्यात चरित्र को घारण करने वाले मिन के ग्यारहवाँ उपशान्त मोह नाम का गुणस्थान होता है। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर पारिणामिक भाव से जीव निचले गुणस्थान में जाता है।

प्रश्न-ग्यारहवें गुणस्थान में वंध कितनी प्रकृतियों का होता है।

उत्तर—दसर्वे गुणस्थान में जो १७ प्रकृतियों का वंध होता था उनमें से व्युच्छिति, ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार, अन्तराय की पांच, यशः कीतिं, उच्च गोत्र इन सोलह प्रकृतियों के घटाने पर एक मात्र साता वेदनीय का वंध होता है।

प्रश्न--ग्यारहवाँ गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—दसर्वे गुणस्थान में जो ६० प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से संज्वलन लोग प्रकृति को घटाने पर शेष ५६ प्रकृतियों का उदय रहता है।

प्ररन—ग्यारहवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ?

उत्तर—नौवें श्रीर दसवें गुणस्थान की तरह द्विती-योपशम सम्यग्दिए के १४२ श्रीर चायिक सम्यग्दिए के १३६ प्रकृतियों की सत्ता रहती है।

प्रश्न—चीणमोह नामक बारहवें गुणस्थान का क्या स्त्रह्य है, श्रीर वह किसके होता है ?

उत्तर—मोहनीय कर्म के अत्यन्त चय होने से अत्यन्त निर्मल अविनाशी यथाख्यात चारित्र के धारक मुनि के चीणमोह गुणस्थान होता है।

प्रश्न—वारहवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का वंध होता है ?

उत्तर--एक मात्र साता वेदनीय का ही वंध होता है। प्रश्न--वारहवें गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—ग्यारहवें गुणस्थान में जो ५६ प्रकृतियों का उदय होता है। उनमें से व्युच्छित्ति, वज्जनाराच, श्रीर नाराच दो प्रकृतियों के घटाने पर ५७ प्रकृतियों का उदय होता है।

प्रश्न—वारहवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती हैं ?

उत्तर—दसर्वे गुणस्थान में चपक श्रेणी वाले की श्रपेचा १०२ प्रकृतियों की सत्ता है, उनमें से व्युच्छिति, संज्वलन लोभ एक प्रकृति के घटाने पर १०१ प्रकृतियों की सत्ता है। प्रश्न—सयोगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थान का क्या स्वरूप है ? और वह किसके होता है ?

उत्तर वातिया कर्मों की ४७ और अवातिकर्म की १६ (नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्ययचगित, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, विकलत्रय तीन, मनुष्य छोड़कर तीन आयु, उद्योत एक, आताप, एकेन्द्रिय, साधारण, सूच्म और स्थावर ) मिलाकर ६३ प्रकृतिकों का चय होने से जिसके आत्मा में अनन्तज्ञान. अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य की प्राप्त हुई है, और जिसको बचन तथा काय योग है, ऐसे अरहंत को सयोगकेवली नामक तेरहवाँ गुणस्थान होता है।

प्रश्न-तरहर्वे गुणस्थान में वंध कितनी प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—एक मात्र साता वेदनीय का वैध होता है। प्रश्न—तेरहवें गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियो का होता है ?

उत्तर—वारहवें गुणस्थान में जो ५७ प्रकृतियों का उदय होता है उनमें से व्युच्छित्ति, ज्ञानावरण की पांच, अन्तराय की पांच, दर्शनावरण की चार, निद्रा और प्रचला इन सोलह प्रकृतियों के घटाने पर शेप ४१ प्रकृतियाँ रहीं, उनमें तीर्थंकर की अपेचा से, एक तीर्थंकर प्रकृति मिलाने से ४२ प्रकृतियों का उदय होता है। प्रश्न तेरहवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ?

उत्तर—न्वारहर्वे गुणस्थान में जो १०१ प्रकृतियों की सत्ता है उनमें से व्युच्छित्ति, ज्ञानावरण की पांच, अन्तराय की पांच, दर्शनावरण की चार, निद्रा और प्रचला इन १६ प्रकृतियों के घटाने पर शेष = ५ प्रकृतियों की सत्ता रहती हैं।

प्रश्न—श्रयोगकेवली नामक चौदहवें गुणस्थान का ्क्या स्वरूप है, श्रीर वह किसके होता है ?

उत्तर——अरहंत परमेष्ठी, बचन काय योग से रहित होने से अशरीरी होजाते हैं अर्थात् शरीर परमाणु आपसे आप विलय हो जाता है, जहाँ मात्र आयु प्राण है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी को चौदहवाँ गुणस्थान होता है। इस गुणस्थान का काल आ, इ, ऊ, ऋ, ल, इन पांच स्वरों के उचारण करने वरावर है। अपने गुणस्थान के काल के द्विचरम समय में सत्ता की =५ प्रकृतियों में से ७२ प्रकृतियों का और चरम समय में १३ प्रकृतियों का नाश कर अरहंत परमेष्ठी में सिद्ध पर्याय प्रगट हो जाती है।

प्रश्न—चौदहवें गुणस्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है ?



उत्तर—तेरहवें गुणस्थान में जो एक साता वेदनीय का वंध होता था उसकी उसी गुणस्थान में व्युच्छित्ति होने से यहाँ किसी का भी वंध नहीं होता।

प्रश्न—चौदहवें गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है।

उत्तर--तेरहवें गुणस्थान में जो ४२ प्रकृतियों का उदय होता था उनमें से न्युन्छित्ति, वेदनीय १, व्रजऋपभ-नाराचसंहनन एक, निर्माण एक, स्थिर एक, अस्थिर एक, श्रुभ एक, अश्रुभ एक, सुस्वर एक, दुःस्वर एक, प्रशस्तविहायोगति एक, अप्रशस्त विहायोगति एक, औदारिक शरीर एक, श्रोदारिक श्रंगोपांग एक, तैजस शरीर एक, कामीण शरीर एक, न्यग्रोधपरिमडएल एक, स्वाति संस्थान एक, कुञ्जक संस्थान एक, वामन संस्थान एक, हुएडक संस्थान एक, स्पर्श एक, रस एक, गन्ध एक, वर्ण एक, च्यगुरुलघु एक, उपचात एक, परघात एक, उच्छ्वास एक श्रीर प्रत्येक एक । ये मिलकर ३० प्रकृतियों के घटान पर शेप १२ प्रकृतियों का अर्थात् वेदनीय, मनुष्यगति, मनुष्य आयु, पंचेन्द्रिय जाति, सुभग, त्रस, वादर, पर्याप्त, त्रांदेय यशःकीर्ति, तीर्थंकर त्रीर उच गीत्र का उदय रहता है।

प्रश्न-चौदहवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ?

उत्तर—तेरहवें गुणस्थान की तरह इस गुणस्थान में भो ८५-प्रकृतियों की सत्ता रहती है, परन्तु द्विचरम समय में ७२ प्रकृतियों की त्योर अन्तिम समय में तेरह प्रकृतियों की सत्ता नष्ट हो जाती है, तब कर्म का अत्यन्त अभाव हो से जाने अरहंत परमेष्ठी में सिद्ध पर्याय प्रगट हो जाती है।

इति जिन सिद्धान्त शास्त्रमध्ये गुणस्थानाधिकार सम्पूर्ण हुआ ।

क्ष समाप्त क्ष



## हमारा--प्रकाशन

| भेदज्ञान                | , | मूल्य २)    |
|-------------------------|---|-------------|
| पंचलव्धि                |   | <b>(11)</b> |
| तत्त्वसार               | · | (=)         |
| निमित्त                 |   | =)          |
| देव का स्वरूप तथा भक्ति |   | -)          |
| गुरू का स्वरूप          |   | =)          |
| शास्त्र का स्वरूप       |   | -)          |
| योगसार पद्यानुवाद       |   | -)          |

प्राप्ति-स्थान जैन दर्शन विद्यालय चाकसूका चौक, जयपुर।



| *  |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| •  |
|    |
|    |
| *  |
|    |
|    |
| ٠, |
|    |
| ,  |
|    |
|    |
| ř  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| *  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |